#### प्राक्त्यन

भारतीय इतिहास से प्रक भूमि का सहावपूर्ण स्थान माना जाता है। परन्तु प्रज का कोई प्रामाणिक कमचद इतिहास सभी तक उपलब्ध नहीं था। अग्वित भारतीय प्रज साहित्य मण्डल ने अपने शिकीशवाट अपिवेशन में डा॰ रामप्रसाद त्रिपाड़ी के समापतित्य में यह निक्षय किया किया रामप्रसाद त्रिपाड़ी के समापतित्य में यह निक्षय किया किया रामप्रसाद त्रिपाड़ी के समापतित्य में यह निक्षय किया किया न्यान्त स्थाही स्थाह किया रामप्रसाद की श्राप्त का अपनात ने अन्य के इतिहास की एक मोडी स्थाहन प्रमुख प्रमुख की अपने के इतिहास की एक मोडी स्थाहन प्रमुख प्रमुख की का विचार किया गया। प्रस्तु वाद की चार स्थाहन क्यां हारिक सममा गया कि उसे टी स्थाहन में इतिहास की मान प्रमुख स्थाहन का एतिहामिक विश्वन उपस्थित किया जाय । इतिहास के सम्पादन का गुरुतर कार एतिहामिक विश्वन उपस्थित किया जाय । इतिहास के सम्पादन का गुरुतर कार सुके सीप। गया।

प्रधम लवड की प्रेस काषी सम्बत् २०३० के आरम्प में तैयार हो गई थो। परन्तु खाधिक कठिनाह्यों के कारख उसके सुद्रण का कार्य कुद समय तक रून रहा। पहला प्रयद्ध हुए जाने पर बन उसे अनाशित दिया जा रहा है। बासा है कि जनमन १२० पृष्टी का दूनरा प्रपद्ध भी यथासीझ मकाशित ही जाया।

प्रस्तुत प्रस्य के चारम्म में प्रज का भौगोलिक तथा प्राह्निक विवस्य दिवा गया है। दूसरे घण्याय में प्रज के इतिहास की मामरी की चर्चा है। क्षेस में माचीनतम काल से लेका श्रीष्ट्रच्या के पहले तक का और चौथे में चौष्ट्रच्या-कालीन प्रत्सेन चतपद का इतिहास है। धौंचमें से लेकर चैंदहवें घण्याय दक महामारत सुद के बाद से लेकर ध्या तक प्रज का कालकमानुसार हिनहाप दिया गया है। धन्त में प्राचीन याद्वयरंग्र की लालिका तथा गामानु-क्ष्मिक मो दी गई है। पुस्तक में तीन मारचित्र ई-पहला माचीन स्थानन चौ। उसके समीपना जनपदों का, दूसरा सुयलकालीन प्रज प्रश्नेन चौ। उसके समीपना जनपदों का, दूसरा सुयलकालीन प्रज प्रश्नेन चौर तीनरा ब्राइनिक प्रज का।

मन के इतिहास-निर्माण में उतर प्रदेशीय शायन से जो प्रोत्पाहन मिला है उसके लिए 'मण्डल' शायन तथा उसके वर्तमान सुरय सनग्री डा॰ सम्पूर्णानमा जी का जायना साभारी है। प्रदेशीय मरकार ने न केवल हिन्दी को ध्योक क्षोज रिवोर्टे सवदल को जदान की, चिएत 1,020) र०की च्यांविक सहाराजा भी इस कार्य के जिन्दू देने की एता की। देश के कई गयपमान्य विदानों से इतिहास के जिद्द मुख्यान सुम्माद प्रात हुए चीर कुद ने दिशीय स्वयद के कई चरपांगों के जिलाने को मी एवा की प्रयास सबद दा सुमानकालीन प्रप्याय दाव रमुदोरिनिंड ने जिला है। उन्होंने सच्छालीन सज वा जकशा भी करावाद । एनदुर्य हम उन्हें प्रस्वाद देने हैं।

धी पाबहान्य रामी 'नरीन' नया पंच मनारमोदाम जी पर्वेदी थी में नया पन्यसद हुँ! जनपदीय इतिहान ही नहीं, 'मरहत' की समस्त माहिश्विट प्रतिष्यों के पे दोनों महानुमान धारण प्रेरणा-स्रोत नहें हैं। 'सरहत' के पर्वमान प्रत्यप हान प्रोरेन्द्र प्रमां के महत्यदर्ख मुकान हमारा पर प्रश्तेन करते दरे हैं। हा। बातुदेरसरस्य प्रथमां को बेरणा यहि हमें बात्य म प्राप्त सहती तो इतिहान का कार्य हनती जन्दी प्राप्त हो महत्ते में मन्देह मां। धारमाज जी 'मरहत्त' के समस्त नाश्कृतिक कार्यों में प्रमुखी रहे हैं। बान हारमानाय मार्गिय ने हतिहान संबद समिति के संबीतक-रूप में वह वर्ष प्रमुख वस कार्य किया थीर उनके प्रमार मन्यस्त करता हूँ मिनके प्रस्तों थीर वेदार का वत्योग हुए पुरस्त के सिन्दे में किया गया। महायक-प्रस्तों की निस्तृत स्वी नूसी लगर के धारण में प्रकार की वायसी।

मेरे जिन मिन्नों ने हृतिहान के कार्य में सहायका यहुँचाई उनमें थी हरवाजाय में अनुत हैं। 'मबह अ' ने हमके लिए चापकी संनाए' मास कर जी थीं। कर्र परपार्ग का भागभी एक्ज करने में श्री हरवाजाय से काफी सहायका 'मिनी, जिनके लिए में उन्हें पर गार दन हैं। थी रामनारायक धमाना ने केनन हरिहाम की जरही पूरा कराने को सतन वेदा थीं, प्रियु मेरी श्रुव्यक्ति में उन्होंने धारम के सीन प्रमों क मुक भी देगने का कह किया। में बात मुख्याता हु जुबन तथा थी हरवाज्य मासुर के मिन भी हनजाता मकर अला हैं, जिन्दोंने नातानुकमिन्ना वैद्या करें। थीं प्रमु ने साथीन सार्थन की श्री सहायता की। थीं एच्च नम् ने साथीन सार्थन जन हम करता था पुरस्तक के धानस्त्र पूरा किए चिताहन नी विद्या हों विद्यान करता थी प्रविन्तक के धानस्त्र पूरा किए चिताहन नी वैद्यान की विद्यान करता थी प्रविन्तक के धानस्त्र पूरा के प्रविद्यान सार्थ नी विद्या की। थीं चिताहन नी विद्या की। थीं चिताहन की सार्थ प्राप्त की परिस्ता करता थी विद्यान किए ही। में चोक साहित्य सेन के प्रवच्यक भी बेतान दीनी का भी हवज़ हैं निन्दोंने मुहस्य-कार्य की खनान के सार्य प्रार्थित करा दीना की सार्थ प्रार्थ किया हो। की सार्थ प्रार्थ किया हो। की सार्थ प्रार्थ किया हो। की सार्य प्रार्थ की सार्थ प्रार्थ किया हो। की सार्थ प्रार्थ की सार्थ प्रार्थ किया हो। की सार्थ प्रार्थ किया हो। की सार्थ प्रार्थ किया हो। की सार्थ प्रार्थ की सार्थ प्राप्त की सार्थ प्रार्थ की सार्थ की सार्य प्रार्थ की सार्य की सार्य प्रार्थ की सार्य प्रार्थ की सार्य की सार्य प्रार्थ की सार्य की सार्य प्रार्थ की सार्य प्रार्थ की सार्य प्रार्थ की सार्य की सार्य प्रार्थ की सार्य प्रार्थ की सार्य की सार्य

—कृष्णुश्च बाजपेयी, ध्रघान मन्त्री, बजसाहित्य मण्डल

# चिषय-सूची ॐ मद्यस्खण्ड

| मृथ्स खण्ड                      |              |
|---------------------------------|--------------|
|                                 | ââ           |
| श्रद्याय १-मीगोलिक तथा मा       | हतिक १—=     |
| ( स॰—त्री सुरुवद्गत बानपे       | यी)          |
| ল্ল                             | *            |
| श्रुरसेन या मधुरा जनपद          | **           |
| ज्ञजमरहत्त्व                    | 5            |
| मथुरा                           | 8            |
| <b>म</b> ियाँ                   | 8            |
| पहाड                            | ¥            |
| भूमि, चपज                       | Ę            |
| जगल                             | ษ            |
| सनिन                            | v            |
| पशु पत्ती                       | =            |
| यातायात                         | =            |
| अध्याय २ त्रज के इतिहास की      | सामग्री ६-१३ |
| ( से०धी कृष्णदृत्तवागपेयी       | ( )          |
| १. साहित्यिक सामगी              | £            |
| २ पुरातत्वीय श्रवशेष            | 99           |
| २ निदेशी यात्रियों के घृत्तान्त | 62           |
| श्रष्याय ३शूरसेन प्रदेश         | १४–२६        |
| [ प्राचीन काल से लेकर शीकृष्ण व | हे पहले तक } |
| ( श्वे ० – भी कृष्यदत्त वाज     | पेयी) -      |
| श्रुरसेन                        | 48           |
|                                 |              |

€ us

प्राचीन राजवश यादव वश

| यदु से भीम मात्वत तक का वंश                 | 38      |
|---------------------------------------------|---------|
| मधु श्रीर लवस्।                             | २०      |
| सूर्य वंश का आधिपत्य                        | ₹३      |
| यादव वंश का पुनः अविकार                     | 3,2     |
| प्राचीन मधुरा का वर्णन                      | २४      |
| श्रद्याय ४—'श्रीहृष्ण का समय                | 20-     |
| ( से० भी कृष्णदत्त वाजपेयी )                |         |
| कंस का शासन                                 | 78      |
| श्रीकृष्ण का जन्म                           | 7,8     |
| प्तनावध                                     | . 38    |
| शंकटासुर-वध                                 | 35      |
| उत्तान-यन्थन तथा यमलार्जु न-मोच             | 콕곡      |
| स्थान-परिवर्तन                              | 33      |
| कालिय-दमन                                   | ३३      |
| धेनुक-वध                                    | ં રૂષ્ટ |
| प्रतम्य-वध                                  | 38      |
| गोवर्धन-प्जा                                | .3x     |
| रास                                         | , ३६    |
| श्रिरष्ट-यथ .                               | ३६      |
| धनुर्याग श्रीर श्रक्रूर का व्रज-श्रागमन     | ₹ 0     |
| कृष्ण का मधुरागमन                           | ३≒      |
| कंस के समय मधुरा                            | 38      |
| कंस-वध                                      | 80      |
| स स्कार                                     | 85      |
| जरासन्य वी मधुरा पर चढ़ाई                   | 85      |
| पहली चदाई                                   | 8३      |
| महाभिनिष्क्रमण                              | 88      |
| बलराम का पुनः जन-जागमन                      | 88      |
| 'कृत्स् और पारहव                            | 84      |
| · पारडवें। का राजसूय यस खीर जरासन्ध का बच - | 8=      |
| युद्ध की पृष्ठभूमि                          | , SF    |
|                                             |         |

| महाभारत युद्ध                                | Ko              |
|----------------------------------------------|-----------------|
| श्रीकृष्ण का द्वारका का जीवन                 | X8              |
| कृत्म की पत्नियाँ और सन्तान                  | £λ              |
| याद्वी का अन्त                               | <b>£</b> \$     |
| श्रन्तिम समय                                 | 78              |
| च्रन् <u>चक-</u> पृष्णि सङ्घ                 | XX              |
| मध्याय ध—महाभारत के बाद से बुद्ध के पूर्व तक | प् <b>ह—</b> ६४ |
| ं [ ई० पूर्व १४०० से ई० पूर्व ६०० तक ]       |                 |
| ( से॰—श्री कृष्णाइस वाजपेयी )                | 1               |
| परीचित का स्नासन तया नागों का उत्यान         | 48              |
| जनमेजव श्रीर उसके उत्तराधिकारी               | 28              |
| पञ्चाल राज्य                                 | Ęo              |
| यादच वंश                                     | Ęp              |
| शूरसेन जनपद की दशा                           | ६२              |
| सोलह महाजनपर                                 | Éź              |
| अध्याय ६-मगच साम्राज्य के अन्तर्गत शूरसेन ह  | A-0=            |
| [ सगभग ई० पूर्व ६०० से ई० पूर्व १०० तक]      | 7               |
| ( खे॰—त्री कृण्णदत्त वाजपेयी )               |                 |
|                                              | ×3              |
| योद्ध साहित्य में शूरसेन और मुधुरा           | ĘĘ              |
| मगय साम्राज्य की उन्नति                      | ६=              |
| भोर्यवंश का अधिकार                           | . E.E.          |
| मशोक                                         | 33              |
| ्यूनानियों द्वारा श्ररसेन प्रदेश का वर्णन    | 400             |
| पिद्रले मीर्य शासक                           | 6.0             |
| गुङ्ग वंश का भाविपत्य                        | ٠ نوع           |
| यवन-माक्रमण                                  | . હજ            |
| परवर्गी ग्रह शासक                            | u Ę             |
| मयुरा के नित्रवंशी राजा                      | وي              |

| श्रद्याय ७—शत्र दुपाग काल           | 3330           |
|-------------------------------------|----------------|
| [ लगभग ई० पूर्व १०० से २०० ई० तर ]  |                |
| (ल॰—श्री रू॰णद्त्त वात्रदेवी)       |                |
| मथुरा के शक शासक                    | <b>≅</b> 9     |
| राजुबुल                             | <b>⊑</b> 2     |
| शोडास                               | =-             |
| शर्हों की पराजय                     | =2             |
| मथरा का दत्त वंश                    | Ξ¥             |
| सुपाण बरा                           | 3,3            |
| विम तज्ञम                           | <del>⊏</del> ε |
| प निष्क                             | ==             |
| वनिष्क के समय में मयुरा की दर्जात   | = &            |
| विदेशों से सम्बन्ध                  | 37             |
| वासिष्क                             | € 3            |
| हविष्क                              | 6.3            |
| यनिक द्वितीय                        | 63             |
| <sup>—</sup> यासुदेव                | દ્દેર          |
| परवर्ती शासभ                        | ٤              |
| कुपाण शासन-काल में मथुरा की समृद्धि | . ફર           |
| श्रध्याय =नाग तथा गुष्त शासनकाल     | £4-88          |
| [ लगभग २०० ई० से ४४० ई० वक ]        |                |
| (से०-धी कृष्यदत्त वाजपेगी)          |                |
| ग्रुपाखीं के विजेता                 | ٤٤             |
| भारशिव नाग                          | £.X            |
| मयुरा और पद्मावती के नाग शासक       | 2.5            |
| नाग शासनकाल                         | 33             |
| गोधेय ,                             | 800            |
| <b>स</b> चिंद                       | 800            |
|                                     |                |

, १०१ १०१

1

भर्जु नायन मालव

### ( + )

| श्रन्य राज्य -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०२                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| गुप्त चंश                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०२                                                                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०३                                                                     |
| समुद्रगुप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०३                                                                     |
| मयुरा प्रदेश पर अधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 808                                                                     |
| रामगुष्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १०४                                                                     |
| चन्द्रगुप्त द्विनीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                       |
| तत्कालीन मथुरा की दशा                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०६                                                                     |
| फाह्यान का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$00                                                                    |
| कालिदास द्वारा श्र्रसेन जनपद का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०८                                                                     |
| कुमार्गुप्त प्रथम                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११०                                                                     |
| हुए। तथा पुष्यमित्री के आक्रमण                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २११                                                                     |
| <b>१कन्द्</b> गुप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १११                                                                     |
| परवर्ती गुप्त शासक                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११३                                                                     |
| मथुरा की हूणों द्वारा वरवादी                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११४                                                                     |
| हूणों की पराजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११५                                                                     |
| गुप्तकालीन शासनव्यवस्था तथा सास्कृतिक उन्नति                                                                                                                                                                                                                                                                        | 888                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११=१३६                                                                  |
| श्रध्याय ६—मध्यकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ११=१३६                                                                  |
| श्रष्याय ६मध्यकाल<br>[ ४२० ई० से ११६४ ई० तक]                                                                                                                                                                                                                                                                        | ११८१३६                                                                  |
| श्रघ्याय ६—मध्यकाल<br>[ ४२० ई० से ११६४ ई० तक]<br>( के०—श्री इन्खदत्त वाजयेवी )                                                                                                                                                                                                                                      | ११ <b>≂</b> —१३६<br>११=                                                 |
| श्रध्याय ६ — मध्यकाल<br>[ ४४० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( क्षे०—धी इत्यदत्त वाक्षेपी)<br>मौखरी बंश                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| श्रध्याय ६ — मध्यकाल<br>[ ४४० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( क्षे०—धी श्रष्टर वावपेपी )<br>मीलरी वंश<br>पुष्यभूति या वर्षन वंश                                                                                                                                                                                             | ११=                                                                     |
| श्रध्याय ६ — मध्यकाल<br>[ ४४० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( क्षे० — श्री इत्यद्य वावपेती )<br>मीलरी वंश<br>पुष्यभूति या वर्षन वंश<br>हर्षवर्षन                                                                                                                                                                            | <b>१</b> १≍<br><b>१</b> १६                                              |
| श्रध्याय ६ — मध्यकाल<br>[ ४४० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( के० —श्री रृग्यदत्त वाक्षेती )<br>मीलरी वंश<br>पुष्यभूति या वर्षन वंश<br>हुप्यभूती या वर्षन वंश<br>हुप्य-तांग का मधुरा वर्णन                                                                                                                                  | ₹₹ <b>=</b><br>₹₹£<br><b>₹</b> ₹£                                       |
| श्रध्याय ६ — मध्यकाल<br>[ ४२० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( ते० — श्री रृग्यदत्त वाजपेती )<br>मीखरी वंश<br>पुज्यभृति या वर्षन वंश<br>हर्षंयर्थन<br>हुएन-च्योग का मथुरा वर्षान<br>हुएं में मृत्यु के बाद                                                                                                                   | ₹₹=<br>₹₹&<br>₹₹&<br>₹≎₹                                                |
| श्रध्याय ह — मध्यकाल<br>[ ४४० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( के० — श्री रुग्धदक वाजपेवी )<br>मौखरी वंश<br>पुष्यभूति या वर्षन वंश<br>हर्षयर्थन<br>हुवन-यांग का मधुरा वर्षन<br>हर्ष भी मृख्यु के बाद<br>यशोवर्भन                                                                                                             | ₹₹<br>₹₹<br>₹₹<br>₹₽₹<br>₹₽₹                                            |
| श्रध्याय ह — मध्यकाल<br>[ ४४० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( के० — श्री श्रण्यद्वत वाक्रपेवी )<br>मीखरी वंश<br>पुत्यभूति या वर्षन वंश<br>हर्षयर्थन<br>हुवन-यांग का मधुरा वर्षन<br>हर्ष भी मृश्यु के बाद<br>यशीवर्मन्<br>गुर्जर-प्रतीहार वंश                                                                                | ₹₹<br>₹₹&<br>₹\$&<br>₹₽₹<br>₽₹¥<br>₽₹¥<br>₽₹\$                          |
| श्रध्याय ह — मध्यकाल<br>[ ४४० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( के० — धी श्रायदत वाकपेवी )<br>मौखरी वंश<br>पुष्यभूति या वर्षन वंश<br>हर्षवर्थन<br>हुप्त-र्खान का मधुरा वर्षान<br>हर्ष भी मृत्यु के बाद<br>यशोवमेन्<br>गुर्जर-प्रतीहार वंश<br>श्राय कोगा के श्राक्षमण                                                          | ११=<br>११६<br>११६<br>१०१<br>१२५<br>१२५                                  |
| श्रध्याय ६ — मध्यकाल<br>[ ४२० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( के० — श्री रूग्यदत्त वाक्रवेती )<br>मीलिती वंश<br>पुष्यभूति या वर्षन वंश<br>हुप्त-स्रोत का मधुरा वर्षान<br>हुप्त-स्रोत का मधुरा वर्षान<br>हुप्त-स्रोतिक के बाद<br>यशीवर्मन्<br>गुजर-स्रोतिहार वंश<br>श्रद्ध कोगों के शाक्षमण्<br>कनीज के भवीहार शासक          | 79=<br>79&<br>79&<br>70*<br>70*<br>70*<br>70\$<br>70\$<br>70\$          |
| श्रध्याय ६ — मध्यकाल<br>[ ४२० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( ते० — श्री रृग्यदत्त वाजपेती )<br>मीखरी वंश<br>पुष्यमृति या वर्षन वंश<br>ह्यंत्रपंत<br>हुपत-च्योत का मथुरा वर्णन<br>हुप ने सृत्यु के बाद<br>यशोवर्मन्<br>गुर्जर-प्रतीद्दार वंश<br>श्रर्थ लोगों के श्राक्रमण्<br>कत्नेज के प्रतीहार शासक<br>नागमट तथा गिहिएमीज | 79E<br>99E<br>90E<br>90E<br>90E<br>90E<br>90E<br>90E<br>90E<br>90E<br>9 |
| श्रध्याय ६ — मध्यकाल<br>[ ४२० ई० से ११६४ ई० तक ]<br>( के० — श्री रूग्यदत्त वाक्रवेती )<br>मीलिती वंश<br>पुष्यभूति या वर्षन वंश<br>हुप्त-स्रोत का मधुरा वर्षान<br>हुप्त-स्रोत का मधुरा वर्षान<br>हुप्त-स्रोतिक के बाद<br>यशीवर्मन्<br>गुजर-स्रोतिहार वंश<br>श्रद्ध कोगों के शाक्षमण्<br>कनीज के भवीहार शासक          | 79=<br>79&<br>79&<br>70*<br>70*<br>70*<br>70\$<br>70\$<br>70\$          |

| • •                                       |              |       |
|-------------------------------------------|--------------|-------|
| परंचर्ती प्रतीहार शासक                    | 8            | P.E.  |
| प्रतीहार-शासन में मधुरा की दशा            | 8            | 35    |
| महमूद गजनवी का आक्रमण्                    | 8            | 3,5   |
| श्रलविरुनी                                | ę            | ટ્ર   |
| गाह्यवाल वंश                              | 3            | 33    |
| गोविदचन्द्र                               | 9            | 33    |
| विजयचन्द्र या विजयमाञ                     | 8            | 48    |
| जयबन्द्र                                  | 3            | ३४    |
| मुसलमानों द्वारा उत्तर भारत की विजय       | 45           | ₹∤    |
| द्यस्थाय १० —दिन्सी सन्तनत का कास         | १३७ -        | 9 (1) |
|                                           | 140          | •     |
| [ ११६४ ई० से १४२६ ई० तक ]                 |              |       |
| (से॰श्री कृष्णदत्त वाजपेयी )              |              | 314   |
| मंगीलों के आक्रमण                         |              | 30    |
| दिल्ली के अन्य राजवंश                     | -            | ₹७    |
| चातां उद्दी <b>न</b>                      |              | ₹=    |
| श्रजाउद्दीन के बाद मधुरा की दशा           |              | ३⊏    |
| मुहम्भद सुगलक                             | \$.          | ३=    |
| फीरोज तुगलक                               |              | 3€    |
| तेमूर का आक्रमण                           | 8.           | 38    |
| लोदी वंश                                  | 8.           | 38.   |
| सिक्दर कोदी                               | , <b>(</b> ) | ઇક    |
| मिक्टर की धार्मिक कहरता                   | ₹ 1          | y,    |
| इत्राहीम लोदी                             |              | ¥₹    |
| मुस्तिम शामन-काल में हिंदू समाज           | *            | ४२    |
| मजभूमि का योग                             |              | ४२    |
| तकालीन साहित्य में मथुरा का वर्णन         |              | ४३    |
| थ्यच्याय ११ ग्रुगलकालीन मज प्रदेश - १     | 24- 8        | .E    |
| [१४-६ ई० से १७१= ई० तह]                   |              | ,     |
|                                           | * ·          | `     |
| ( सैं दा० रधुवीरसिंह, गुम० ए०, दी० बिट्०, |              |       |
| उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की म्थापना  | - 8          | RΧ    |
|                                           |              |       |

| हमायुँ                                               | १४६          |
|------------------------------------------------------|--------------|
| शेरपां शूर                                           | \$8€         |
| सूर-सुलतानों का श्राधिपत्य ( १४४०- १४४६ ई० )         | \$80         |
| शेरशाह के उत्तराधिकारी                               | 388          |
| मुगलो का पुन: श्रिधिक                                | 888          |
| ध्यम्यर का शासन-काल (१४४६-१६०४ ई०)                   | 820          |
| मुगल साम्राज्य की राजधानी त्यागरा                    | 828          |
| तीर्थस्थानो की उन्नति                                | 828          |
| श्रकवर का मधुरा वृन्दावन आगमन                        | १४३          |
| आनेर केशासक और बन                                    | १४३          |
| युरोपीय धर्म-प्रचारको का आगमन                        | १४४          |
| व्रज प्रदेश की शासन व्यवस्था                         | 844          |
| जहाँगीर और शाहजहां के शासन जाल                       |              |
| ( १६०४-१६४८ ই০ )                                     | १४६          |
| जहागीर                                               | 125          |
| नये मन्दिरा का निर्माण                               | 350          |
| शाहजहाँ                                              | १४=          |
| दाराशिकोह                                            | 349          |
| श्रीरगजेय की बहुरतापूर्ण धार्मिक नीति                |              |
| ( १६४८ १६७० ई० )                                     | <b>*</b> XE  |
| शिवाजी का मधुरा आगमन                                 | १६०          |
| श्रीरंगजेब की कट्टरता                                | १६०          |
| प्रयान मृतियों का बज से बाहर जाना                    | १६२          |
| वंशवराय ऋादि मन्दिरा का विध्वंस                      | 183          |
| हिंदुऋो पर पुन. जिया-कर लगाया जाना, उत्तरी भा        | <b>र</b> त ' |
| में हिंदू-प्रतिक्रिया एवं जाटों का उत्थान (१६७१-१६६६ | ई०)१६३       |
| ज प्रदेश के शासन में दिलाई                           | 848          |
| जाटो का उत्थान                                       | 25%          |
| मुगल साम्राज्य का हास ( १६६६—१७६८ ई० )               | 8 8 10       |
| श्रीरंगजेव की मृत्यु के बाद                          | १६७          |
| चूड़ामन की शक्ति का प्रसार                           | १६=          |
|                                                      |              |

| मुगल काल में बज प्रदेश की दशा                      | 3000         |
|----------------------------------------------------|--------------|
| भार्थिक स्थिति                                     | 505          |
| मथुरा का सरकालीन लेखकों सथा यात्रियों द्वारा वर्णन | \$u3         |
| श्रयुलफजल                                          | १७३          |
| सुजानराय खत्री                                     | ₹७5          |
| परनियर तथा मन्दी                                   | 369          |
| टैचरनियर                                           | 80%          |
| भ्रष्याय १२ जार-मरहठा नाल . १७७                    | — <b>२</b> १ |
| [ १७१८ ई० से १८०२ ई० तक ]                          |              |
| ( ले॰—धी कृष्ण्रस वाजपेयो )                        |              |
| जाट-मुगल सदुर्घ                                    | १७७          |
| चुड़ामन की मृत्यु                                  | 800          |
| यूण किने की विजय                                   | 85=-         |
| मरहठा शक्ति का अभ्युद्य                            | ₹७=          |
| याजीराव द्वारा छत्रसाल की सदायता                   | 308          |
| मरहठों का दोत्राय तथा विक्ली पर इसला               | 305          |
| नादिरशाह का त्र्याकमण                              | 850          |
| मज में नादिरशाही अत्याचार                          | 8=8          |
| पञ्चाल प्रदेश में पठानों का ऋधिकार                 | १८२          |
| उत्तर भारत में राजनैतिक ऋशाति                      | १=२          |
| बदनसिंह                                            | १=३          |
| सूरजमल के समय में जाट-शक्ति का उत्थान              | १८३          |
| मुगलों से युद्ध                                    | 828          |
| - मरहरों का प्रावस्य                               | <b>₹</b> =₹  |
| चहमदशाह अव्दाली                                    | 8=8          |
| दिली की लट                                         | ?=१          |
| मरहरों की झम पूर चढ़ाई                             | <b>१</b> 52  |
| श्रहसदशाह की केंद                                  | र⊏६          |
| अव्हाली का आध्रमण                                  | १=६          |
| मज में ऋज्याली का प्रवेश                           | १८७          |

| चौमुद्दॉ का युद्ध                | १⊏७         |
|----------------------------------|-------------|
| मथुरा की वर्वादी                 | १८८         |
| मद्दायन और युन्शवन की तुर        | 3=8         |
| अन्दाली का पुनः आक्रमण           | 638         |
| पानीपत का युंदा                  | १६१         |
| मधुरा का शान्ति-सम्मेलन          | 8 2 8       |
| सूरजमल की मृत्य                  | 858         |
| जबाहरसिंह                        | १६१         |
| <b>मज की शासन-ञ्चवस्था</b> ' "   | १६२         |
| पत्वर्ती जाट शासक                | ₹٤३         |
| सोंख-खड़ींग का विनाशकारी युद्ध   | १६४         |
| जाट-शक्ति का पतन                 | 433         |
| रुहेलों से युद                   | ሃፊሃ         |
| भरसाना का युद्ध                  | १६६         |
| रणजीतसिंह                        | १६७         |
| सीय का पत्तन                     | १६७         |
| <b>एत्तरी दोस्राय की विजय</b>    | 739         |
| वयाना तथा ऋन्य जाट किलों का पतन  | * \$88      |
| महादजी सिघिया                    | 325.        |
| मद्दिजी की शक्ति का प्रसार       | २००         |
| श्रतीगद किले की विजय             | ే ల ల       |
| गोसाइयों का विरोध                | २०१         |
| राजपूर्वो से गुरुभेड़            | २०१         |
| महादजी का दक्षिण की श्रोर जाना   | २०२         |
| मधुरा-चृन्दावन से मुगलों का इटना | ২০২         |
| <u>रा</u> लामकादिर               | २०३         |
| मरहठों का दिल्ली पर पुनः अधिकार  | ર•ફ         |
| गुलामकादिर का अन्त               | २इ४         |
| महादली सिंधिया और व्रज           | ૨૦૪         |
| मरहरा सरदारों में मतभेद          | २०४         |
| सिधिया-होरकर युद्ध               | <b>२०</b> १ |

| महादजी की मृत्य                            | =०६         |
|--------------------------------------------|-------------|
| श्रठारहर्नी शती के धन्त में अज की दशा      | = ६         |
| मरहरों का पतन                              | 200         |
| श्रवेनों भी शक्ति का प्रसार                | >0=         |
| मरहरा अमेन युद्ध                           | Fest        |
| चलीगढ और जागरा की विजय                     | 2=4         |
| ब्रज मरेश पर बृटिश चाधिपस्य                | 70£         |
| विदेशी यात्री का विवरण                     | 205         |
| श्रध्याय १३चृदिश शासन-काल                  | 288233      |
| [ १८०३ ई० से १६४७ ई० तक]                   |             |
| ( क्ले०श्री कृष्ण्दत्त वाजपयी )            | 3           |
| होक्कर से युद्ध                            | 298         |
| मधुरा और भरतपुर का घेरा                    | ≈१५         |
| मधुरा का नया िाला                          | হং ১        |
| भरतपुर की दशा                              | <b>२</b> १४ |
| भरतपुर किले का पवन                         | <b>२१</b> ४ |
| प्रथम रेन्तरन्ता-युद्ध श्रीर त्रज          | 28€         |
| कम्पनी के शासन में अज की दशा               | # PE        |
| विदेशी यात्रियों के वर्णन                  | • २ •       |
| व्यन्यनी-राज वं। समाप्ति                   | = २३        |
| परवर्ती इतिहास                             | -=3         |
| भाइज का महत्वपूर्ण कार्य                   | ~ ~ Y       |
| पुरातत्त्व समहालय                          | 228         |
| व्रज म राजनैतिक तथा सास्कृतिक अयान         |             |
| इचिडयन नेशनल शामेस का जाम                  | -37         |
| क्रज में दुर्भिच् ू भ                      | ~~Ę         |
| राष्ट्रीय श्रान्दोलन और तज                 | <b>≥</b> ₽७ |
| प्रम महाविद्यालय                           | ( २३७       |
| मेधा-समिति की स्थापना<br>प्रातिकारी इसपलें | 4-5         |
| 37 11 0 4 1 C 1 E 10 A 10 1                | 322         |

## ( ११ )

| गान्धी-युग                                | २२६          |
|-------------------------------------------|--------------|
| १६३० ई० का स्वतन्त्रता-संप्राम            | ২২০          |
| १६४२ ई० का 'भारत-छोड़ो' झान्दोलन          | न्दर         |
| स्वतन्त्रता-प्राप्ति                      | ર્ફર્        |
| मेवों का फगड़ा                            | <b>ম্</b> ষ্ |
| प्रच्याय १४स्वनन्त्रता-प्राप्ति के परचात् | २३४—-२३⊏     |
| ( ले॰—श्री हुण्यदतः वाजपेपी )             |              |
| मज में शरणार्थियों का जागमन               | २३४          |
| मत्स्य राज्य का निर्माण                   | <b>२३</b> ४  |
| नया संविधान श्रीर निर्वाचन                | <b>হ</b> ३ ১ |
| 'ब्रज-प्रान्त' के निर्माण का प्रश्न       | વર્ષ         |
| मज का नत्रनिर्माण                         | २३६          |
| फ्टरा केशपदेव का पुनरुद्धार               | २३७          |
| परिशिष्टप्राचीन यादव वंश-तालिका           | २३६          |
| पुस्तक में प्रयुक्त संकेत-ध्रची           | ર્જર         |
| नामानुकमिणका                              | <b>૧</b> ૪૪  |

#### मानचित्रों का विवरश

१—प्राचीन शुरसेन जनपद और उसके पड़ोसी राज्य प्रष्ट ६४ के सामने

पृष्टु १४४ के सामने २— मुगतकातीन त्रज प्रदेश

३—चाधुनिक मज

# ब्रज का इतिहास

#### श्रध्याय १

# भौगोलिक तथा पाकृतिक

न्न - यतमान समय में 'नज' शब्द से साधारवातया सेपुरा जिला भीर उमके भास-यास का भूजान समका जाता है। प्रदेश या जनपद के रूप में 'मजे' या 'नज' शब्द 'अधिक प्राचीन नहीं है। बैदिक साहित्य में इसका प्रयोग प्राय. यहाती के समूह, उनके चरने के त्यान ( गोचर भूमि ) या उनके बादे के श्रार्थ में मिलता है'।

रामायण, महाभारत " तथा परवर्ती संस्कृत साहित्य में भी भाष: इन्हीं चर्ची में में मान शब्द सिखता है। पुराखों में कहीं-कहीं स्थान के चर्च में मेन का प्रयोग सामा है, चौर वह भी संभवतः शोकुल के किये।

ऐमा प्रतीत होता है कि जनपद वा प्रदेश के सब में सन का ध्यापक मयोग हैस्वी चौदहर्षी शती के बाद में प्रायम्भ हुच्या । उस समय मधुरा प्रदेश में कृष्य-भिक्त को एक नई खहर उठी, जिमे जनमाधारया तक पहुँचाने के किये यहाँ की ग्रीरिक्ती प्राकृत में एक कोमख-कांत भाषा का स्विमार्थ हुगा । इती समय के खानमा मधुरा जनपद की, जिससे बनेक बन उपवन पव पदाधों के किये बहे बानमा मधुरा जनपद की, 'सावा में बात ') संज्ञा प्रचालत हुई होगी । जन प्रदेश में आविश्व तह सावा का नाम भी स्वसावत. 'प्राप्तावा' रच्छा गया । इस कोमख आपा के माध्यम द्वारा बन ने उस साहित्य की स्थित जिसने चपने माधुर्य-रस में आरत के वृक्ष बड़े भाग को खाम्बावित कर दिया ।

<sup>(</sup>१) धरनेद २, ३८, ८; ४, ३४, ४; ७, २७, १; ७, ३२, १०; ८, ४६, ६; ६, ४१, ४; १०, ४, २; १०, २६, ३; आयर्षवेद ३, २, ४, ४, ३८, ७; शांखायन आरथयक २, १६। दे० सैकडानल और कीथ-वेदिक इंडेस्स, जिल्ह २, ए० ३४०।

<sup>(</sup>२) महाभारत १, ४०, १७, १, ४१, १४ आदि ।

<sup>(</sup>३) उदाहरणार्थं मनस्मति १. ४, ४ ( मेघाविथि की टीका )

भूरसेन या मुशुरा जन्यद्—वर्तमान मञ्जरा तथा उसके द्वास-पार का प्रदेश, जिसे ब्रज कहा जाता है, प्राचीन काल में 'मुस्सेन' सनपद के नाम से असिद था। इसकी राजधानी मुगुम या मञ्जरा नगरी थी। सुरसेन मनपद की सीमाएं समय-समय पर बदलती रहीं। कालांतर में मगुरा नाम से ही यह सनपद विश्वयात हुआ। ई॰ सातवीं राती में जब चीनी यात्री हुएन-सांग यहीं खाया तब उनने जिला कि मगुरा राज्य का विस्तार १,००० की ( खासना मदेश मीमा ) था। इस बर्चान से पत्त चलता है कि सातवीं का मि मुदा राज्य के सन्तर्गन वर्तमान मगुरा-चागरा जिल्लों के सितिक चाशुनिक सरन-पुर तथा श्रीलपुर जिले खोर उपल्ले मण्यमारत का उत्तरी काममा खार्थ आग रहा होगा। नृष्टिख पूर्व में समुरा राज्य की सीमा देशाकमुक्त (जिल्लोवी)

ही पश्चिमी शीमा से सचा दिख्या-पश्चिम में प्रास्तर शत्य की उत्तरी मीमा से मिसती रही होगी। सातवीं राती के बाद में प्रश्नरा राज्य की सीमार्थ घटनी

गई । इसका प्रधान कारण समीप के बन्नीय राज्य की उन्नति थी, जिसी मधुरा तथा बन्य पड़ीसी राज्यों के बड़े भू-भाग मस्मिलित हो गये । प्राचीन शूरमेन या मधुरा जनपद का प्रारम्भ में जितना विस्तार धा डसमें हुएन-सांग के समय शक क्या हेर-फेर होते गये, इसके संबंध में इस निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि हमें प्राचीन साहित्य शादि में देने प्रमाख नहीं मिलते जिनके बाधार पर विभिन्न काली में हम जनपर की सम्बाई-चीराई का ठीक पता क्षण सके। प्राचीन साहित्विक उरखेली में जो कुछ पता चळता है वह यह कि शुरसेन था सधरा मंत्रा के उत्तर में बरदेश ( चाधुनिक दिवली और उसके चाम-पान का प्रदेश ) था, जिमकी राजधानी इन्द्रधस्य तथा हरियनापुर थी। दक्षिक में सेदि राज्य ( बाधुनिक वु देखलंड तथा उसके समीप का बुद्ध मारा ) था, जिसकी राज-थानी का नाम था स्किमती नगर । पूर्व में वंशास राज्य ( श्रापुनि क रहेललंड ) था, जो दो मानी में वेंद्रा हुआ था-उत्तर पंचाक तथा दिवा पंचाल । उत्तर बाले राज्य की राजधानी श्रहिन्द्रवा ( बरेली ज़िले 🖬 वर्तमान रामनगर) और दचिया याचे की कांपिएय (आधुनिक कंपिल, ज़ि॰ फ़र्रु लाबाद) थी। शूरसेन के पश्चिम वासा अनपद मतस्य ( आधुनिक श्रस्तवर रिवासत सथा जयपुर का पूर्वी माग ) था । इसकी राजधानी जिराट नगर ( प्रापुनिक वेराट जयपुर में ) थी।

ग्रजमुँ जल्-मायुनिक वन के संबंध में संबताकृति या गोल भाकार का होने की बात कही जाती हैं: परन्तु न तो बनमाथा-मायी प्रदेश की सीमार्थी की दृष्टि से वर्तमान प्रज का चाकार ठीक गोख है और न प्रचित्तत चीरासी कोस वाली बड़ी चन-वात्रा की दृष्टि से । यह यन - वात्रा त्रातरुत जिस रूप में चलती है उसमें थव पहले से कोई बड़ा परिवर्तन हथा नहीं -प्रतीत होता । यह कहा जा सकता है कि पिछुजे काल में (सम्भवतः चीदहवीं में सोलडवीं शती के बीच ) कभी बात का आकार गोल रहा हो, धीर तभी उसे वजमंदल की संज्ञा दी गई हो । 'मडल' से गोल का वर्ष न छेकर प्रदेश का भी लिया जा सकता है। श्री नारायण भट द्वारा १४६० ई० के छगमग रचित 'द्राजभक्ति-विलाम ' नामक प्रन्थ के एक दलीक के चाधार पर तत्काक्षीन शत्र की सीमा इस प्रकार मानी जाती है-पूर्व में हास्य वन ( क्यातीगद ज़िले का बरहद गाँव), पश्चिम में उपहार वन (शुड़गाँव ज़िले में सोन नती के किनारे तक), दक्षिया में अहुबन (बटेश्वर गाँव, जिला धागरा ) सथा उत्तर में अवन धन ( भूषण धन, जैरगढ़ पर्शना )। इस रखोक के श्रमियाय को अनुखिलित दोड़े में प्रकट किया गया है-

> "इत बरहद उत सोनहरु, उत सुरसैन की गाम। व्रज चौरासी कीम में, मधुरा मंडल धाम।।"

वर्तमान काल में अत्रभाषा का विस्तार उपयुक्त सीमाधी नी लाँच कर बहुत-बुख धारो बढ़ गया है । खिरिबस्टिक सर्वे तथा इस संबंध में भ्रम्भ खन्धेवयों के श्राधार पर वर्तमान संजभाषा भाषी चोत्र जिल्लास्तितन साना ज्ञानकता है-

मधुरा जिला, राजस्थान का भरतपुर जिला तथा करीली का उत्तरी य रा. जो भरतपुर एवं थीलपुर की मीमाओं से मिला जुला है, थीलपुर तिला कुत, मध्यभारत में मुरेना तथा भिंड ज़िले और गिर्देश्वालियर का सामसा

"पूर्व हास्यवनं नीय पश्चिमस्योपहारिक। (8)

रितियों बहु सहाके भुवनाख्यं तथीतरे॥" बक्त रत्नोक में आये हुए स्थानों की पहचान के लिए देखिए प्राउज-मेम्बायर ( द्वितीय सं० ), पृ० ६४।

पुराणों में मथुरा मंडल का विस्तार २० योजन किहा गया है। यथा—''विंशतिर्वोजनानां च माध्रग' मम मंडल ।

यत्र यत्र नरः स्तातो मुच्यते सर्वपातकै:॥"

( चराह पुराण, मधुरा माहात्म्य )

सुरदासे जी ने भी चौरासी कोस वाले ब्रज का उल्लेख किया है-"चौरासी वज कोस निरंतर खेलत हैं बलगोहन।" धारि र इं प्रयोग मे उपर का उत्तरी माग ( यहाँ की वाम बोकी में पुरेखों की माज के हैं), यागशा ज़िला कुल, हरावा जिले वा परिचमी दुक्षा ( जगमम हराया ग्रहर की सीच देशां • ०६° तक ), मैनपुरी जिला तथा प्रा निक्षा ( पूर्व के कुल धंशों को होदकर, वो कर्कुरायाद जिले को सीमा से मिने- अले हैं), यक्षीगड़ जिला ( उत्तर पूर्व में गंगा नदी की सीमा ठक), प्रतंदरहर जिले का रिक्यों खगमम खाधा माग ( पूर्व में अनुगाहर की सीध से लेकर), गुरुगाँव जिले का दिख्यी खगमम आप साम ( पूर्व में अनुगाहर की सीध से लेकर), गुरुगाँव जिले का वर्षियों प्रा ( प्लावस की सीध से ) तथा भलवर जिले का पूर्व माग, वो गुद्गाँव जिले की दिख्यी तथा मरतप्र की परिचरी सीमा सामल अला है।

म्युर् - मश्र का केंद्र सथुरा है । वर्तमान सथुरा जिले के उत्तर में
गुरागेंद कीर क्लीमड़ निला के आगा है। पूर्व में स्वतीयड़ सीर पूरा, दिक्क्य में आरत्युर सीर पुरुताँद का कुलु आगा है। सथुरा
जिला का की नफ़ के लगभग १७७२ वर्ग मील है। इसमें चार नहसीलें हैं—
(१) मथुरा, (२) मीर, (३) द्वारा, (७) आव्हाबाद । मथुरा, तहसीलें में
२३० गाँव हैं, मार में २६८, खाता में २०६ तथा मरावाद में २२६ गाँव हैं।
१३ सथुरा की जनगणाना के स्वयुगार मथुरा जिलें की खुल जनसंवया ३,१२,२६४
सीर सथुरा सहस की १ ८६, ३०२ है। १३७१ की सनगणाना के धानुमार
मथुरा जिले की कुल सामारी ८,१२,२१४ थी।

निदियों-मधुश जिले की सुक्व करी बसुना है। यह नदी जुगर में मधुरा जिले के चींदरा गोंव से चारम्य दाती है। यहीं न खगमग १०० मील तक देदे सेटे रूप में बहुकर मादाबाद तहबील के सदीर गोंव में हम जिले को चादनी है। यसुना नदी के बाद बोर सार तथा सारावाद तहसील

<sup>(</sup>४) प्राचीत साहित्य में कलिंदजा, सूर्यननया, त्रियामा खादि कांतेक नामीं मा यमुना का बल्लेप मिलता है। दे० खुरचेन् १०, ७४, खायर्व० ४, ६, १०, शनपथ माछण १३,४,४,११, गेवरेय माछण

कायर्यं ० ४, ६, १०, बानपश्च नाह्मण १३,४,४,११, तेनरेय नाह्मण ह, १३, वाह्य नाह्मण १, १, १, १, विभिन्नेय ना० ३,२३, क्यांद । इरायों, रानाथ्य, महाभारत नया परवर्ती संस्ट्रल पत्र प्राप्टत साहित्व में तो वसूना का बहुत वर्णन मिलता है। इस विद्वानों का क्युनमान है कि वसूना पहले सरस्वती नरी में सिलती थी। प्रामेतिहासिक काल म सरस्वती के सुख जाने पर यसूना गंगा में सिली (दे जनेंक काल म सरस्वती के सुख जाने पर यसूना गंगा में सिली (दे जनेंक काल म सरस्वती के सुख जाने पर यसूना गंगा में सिली (दे जनेंक काल म सरस्वती के सुख जाने पर यसूना गंगा में सिली (दे जनेंक काल म सरस्वती के सिली (दे काल काल म सरस्वती के सिली (दे काल काल म सरस्वती काल मानेंक काल म सरस्वती काल मानेंक सिली (दे काल काल म सरस्वती काल मानेंक सिली (दे काल काल मानेंक सिली (दे काल काल म सरस्वती काल काल मानेंक सिली (दे काल काल मानेंक सिली काल माने

पहती हैं धौर दाहिनी कोर मधुरा तथा हाना की तहसीलें। पूर्व में यह नदी मधुरा धौर कागरा जिल्लों की सीमा बनाती है। यधुना के तट पर धनेक बड़े नगर हैं। शेरगढ़, बृन्दाबब, मधुरा और फरह दाएँ किनारे पर सथा मोद, महाबन धौर गोजुल बांपू तट पर स्थिन हैं।

प्रारम्भ में बसुना नदी निचले और बलुए किनारी के बीच से घटती है, पर वर्षी वर्षों वह चागे बढती है, मधवून चहाने उसके मार्ग में था साती हैं। ये चहाने पथरीकी तथा बलुई दोनों प्रकार की मिस्रती हैं। नदी वे मार्ग में इन चड़ानों के कारणा घारा के रख में अनेक परिवर्तन देखने की मिलते हैं। मधुरा जिले में प्रवेश करने के बाद नदी की धारा दिच्या-वाहिनी हैं। मांट के समीप चाने वर वड चर्चिक देती-मेदी दिखाई देती है। मधुरा शहर के इसरे छोर पर पहेंच कर बहाव पूर्वाभिमुख होने स्वराहा है। महाबन के भागे यह रख ग्रधिक स्पष्ट हो जाता है। ऋ दीपर गाँव तक पहुँचने के श्चनन्तर नदी पूर्वेत्तिर की भ्रोर बहने खशती है,पर खदेश नामक गाँव में पहुँचने पर फिर दक्षिया की स्रोर । सहरीका गाँव से बहाब पुनः पूर्व की स्रोर दिखाई पडता है, पर ज़गसना पहुँचते - पहेंचते वह फिर दक्षिण को हो जाता है चौर सर्गंक्रति में कई मील तक चला जाता है तथा चागरा जिले में भी जारी रहता है। यमुना की भारा के बदलने रहने से बहत सी अमीन कटरी धन गई है। महाबन के दक्षिण में नदी की घाटी पत्तकी हो जाती है चौर जमीन उसनी उपजाऊ वहीं रहती जितनी कि उत्तरी भाग की। मांट तहमीख में मोनी फील तथा सादाबाद नहसील में पानीगॉद भील इस बात की स्चित करती है कि प्राचीन काल में यसना की धारा दधर बहती थी। इसी भकार मधुरा शहर मे पाँच मील दर कोइला नामक आस्ति है। ग्रन्य ग्रमेक षीटी मोटी की से बन में हैं, जिनकी बाक्तिक खटा दर्शनीय है।

मधुरा जिले में यमुना की दो सहायक निदेशों है—पुक पथवाह छोन दूसरी करवन । ये निदेशों कहीं - कहीं जाफ़ी गहरी है और वर्षा ऋतु में भरी रहते हैं । पथवाह नदी ऋतीगढ़ जिले से निकल का मोट के उत्तर में गुजरती हुई पमुना में मिक्ती है । इसकी धार सँक्षी हैं । हाल में इस नदी में नियाई का काम किया जान लगा है। करवन नदी मधुरा जिले में दिखान पूर्व भी चीर यहती है और मादीबाद तहरील में गुजरती हुई छातार जिले में पहुँचती हैं। इस नदी से भी सब सिवाई का काम जिला जाता है।

पहारू--स्थार जिले के उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिम में धनेक पहारियों हैं। उत्तर-पश्चिम की पहारियों करवली पर्यत की श्रांशलायों हैं, जो कामयन चीर उसके चागे तक फैबी हुई हैं। सुख्य पहाड़ी 'चरन पहाड़ी' कहत्वाती है। यह खगमग ४०० गज लंबी है। इससे ६ मीज दक्षिय-पश्चिम में नादगाँव की पहाड़ी हैं। यह सगमग बाघ मील ल'बी है। इसके उच्च जिल्ला पर नन्दराय का मन्दिर है। युक्क छोटी पहाधी केंचागाँव में भी है, जो समध्य २०० पुट केंची है और नहरा गाँव तक फैसी है। रनकों सो तो ब के पास की दूसरी पहाड़ी पर थीं के पेड़ों की अधिकता है। उत्त पहादियाँ मधुरा की छाता तहसीब तथा भरतपुर में हैं।

मधुर। तहमील में बसिद्ध गोबर्घन पर्यत है, जिसे 'गिरिराज' कहते हैं। घष्ट मधुरा नगर से खगमग १३ मीज परिचम ई थार दक्तिया-पूर्व की दिशा में फैला है। इसको लम्बाई वरीव १ मील ई और उँचाई १०० फुट तक जामी है। इस पर्वत के कामल-बगल गोवर्धन, जतीपुरा, कार्स्थार, पृक्ती बारि स्थान बसे हैं। गोवर्धन पड़ाड पर छोंकर,थीं, बन्ना आदि पेड बहुसता से मिकने हैं। यह पटाच बहुत पवित्र माना जाता है चौर इसकी परिक्रमा सीग वरी मख्या में क्याते हैं। मधुरा तहसीख में पुरू दूसरी छोटी पहारी गोपास प्रसंभी है।

भृमि-मन प्रदेश की भूमि उन भागों की छोड़कर जहाँ पहार जंगव या टीले नहीं हें क्रम्य मैदानी हिस्सों के समान ही है। समुद्र-तर से यहाँ ही कैंबाई प्रायः ११० और ६१० फुट के बीच में है। कोटवन के समीप का भाग लगमग ६१२ फुट ऊँचा है। सहार ६०० छुट, धर्माग १६४ फुट, रावा ४८४ कुट यलदेव २०४ फुट तथा मादाबाद ४६४ फुट है। जी भाग यमुना के किनारे

है उसका दास नहीं की शीर है।

मिही की दिए से यह प्रदेश दो आशों में बॉश जाता है-बंबर बीर पान्त । प्रथ से स्रगभग पद्मास सास्त पहले वंत्र अमीन कुल जमीन का व मतिशत थी। यर घोरँ-धीरै इसमें से बहुत सी भूमि कृषि के योख बना छी गर्ड हैं। में बरकी मिट्टी प्रायः वैभी ही हैं जैसी दोशाव के श्रन्थ भागी <sup>में</sup> मिलती है। यज में भूद लिटी की श्रधिकता है। दूसट यहाँ यस सिलती है भीन्यहओं श्रव्यक्षित्रसांट, सादाबाद तथा छाता के उपरी सानों में । यमुना के कहार है सिट्टी क कहीं सि सिस्ती पाई आती हैं। नोहमील सथा बुछ चन्य स्थाओं में, जहाँ पानी बरायर मरा रहता है, चिकनीट या चिननी मिद्री भी मिलती है। उपज-- वहाँ की दो मुख्य क्रमखें प्रतीक थीर रवी है। प्रतीक में

ज्यार, बाहरा चौर क्षपास की ऐसी बधान है। सक्का, सींट चौर स्वार सी भोया जाला है। इनके शतिक्ति उर्दे, मूंग, तिस्त, सन शीर पायस भी पैदा किया जाता है, पर कम परिमाण में । अन्ता भी कम पैदा होता है। रवी को फसल में नेहूँ और चना मुख्य है। मटर, मस्द, खाल्, गाजर, मरमों, शलसी खादि की भी उपज कई भागों में होती है। हुन्नु जमीन में तंबाकू भी चोई जाती है। इन दो फ़सलों के खलागा जैन की भी फ़मल होती है, जिसमें विशेषत: तरकारी, सत्त्वजे सार्वों खादि पैदा किये जाते हैं।

मधुरा त्रिक्षे में वर्षा ग्रम्की होती है। नहरों का भी श्रम शन्दा प्रबंध है। रेट भ हैं के रेश्व भीना लंबी शागरा नहर निकासी गई थी, त्रिमने सिवाई में काली सुविधा हुई। उसके बाद श्रन्य नहरों का निर्माण हुया। महरों के श्रतिरिक्त हुओं ने भी सिवाई होती है।

जंगल-मात्र प्रदेश अपने वनीं के लिये प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में यहाँ धनेक बड़े यन थे, जिसके नाम प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। इन उपलेखी के शतुमार बज में बारह वन श्रीर शनेक अपवन थे । सुनकों के समय में भी सक के वन प्रसिद्ध से सीर यहाँ जंगली आनवरों के शिकार के क्तिये क्षोग भाने थे। वर्तमान समय से बदेवन तो नहीं रहे, पर उनकी रमृति के रूप में श्रव भी महावन, कामवन, कुमुदवन, बृन्दावन, बहुकावन भादि विधमान है। शाखीन झत में कदंब, शशीक, चंपा, नामकेशर भादि के पुर बहुत होने थे। जो बासीन कक्षावशेष अन के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं उनमें इन कृती के चित्रण मिलते हैं। वर्तमान अज में कर्दंब, करी ह, पील, सीसम आदि वृत्त अधिकता से मिलने हैं। इनके अतिरिक्त इसली, नीम, जासुन, खिरनी, खिरस, पीपल, बरगद, छोंकर, ढाक, बेल, बवृन्न, चादि पूच भी वज के विभिन्न भागी में उपलब्ध हैं। इधर शासन तथा जनता था ध्यान झज की प्राचीन वनस्थलियों के पुनरुदार की स्रोर गया है और स्रारा है कि पुराने बृद्धों की न केवस्त रक्षाकी आवशी श्रपितु नये पेट भी लगाये जार्यने, जिसमे पश्चिम की छोर से बढ़ते हुए रेशिन्सान ने बेग की रोका आ मके और जन प्रदेश के सौंदर्य को बदाया जा सके।

सिन्न —भूत्यत्वेताओं का धनुमान है कि श्रमुना प्रदेश वी रचना सबसे सगमग २४,००० वर्ष पहले पूरी हो जुड़ी थी। जनरक वर्तियम को विद्युक्ती शताष्ट्री में मशुरा के चीवारा टीजे से लाम्युग की धनेक वरनुएं प्राप्त हुई, जिसने साधार पर यह माना गया कि साधपुत में मशुरा प्रदेश वय गया था। प्राप्तीन काल में हुत भूताथा में धनेक चानु पद्मी मिलते थे। चीनी याडी हुपन-मांग ने किया है कि मशुरा में पील स्वर्ण मिलता था। यामाम काल में पहीं खनित्र के क्य में सोना मिलते के प्रमाण नहीं मिलते। मथभे श्राधिक को वस्तु इधर मिखती है यह चित्तीदार बलुवा परधर है। यह हवके श्रीर तहरे दोनों क्रकार के खाख रग का होता है। अरतपुर में स्पवत्त हो आने प्रसिद्ध है। श्रावरा में भी श्रानेक स्थानों में यह परधर मिखता है। प्राचीन काल की दमारतों श्रीर मृत्तियों में इपका तहुखता से प्रयोग होता था थीर प्रावक्त भी वह हमारतों श्रीर मृत्तियों में इपका तहुखता से प्रयोग होता था थीर प्रावक्त भी वह हमारतों में प्रयुक्त होता है। बरमाना-नंदगाव के पाम मर्भ में वा बलुवा परधर भी उपकथ होता है। इक्त भी जा में श्रानेक स्थानों में मिलता है और वहीं प्रकार का होता है।

पशु-पूर्णी—अन यहुण प्राचीन काल से क्षपने पशुचों के लिये प्रिमंद रही है। तनर उपनन्द सादि गोवालों के यहाँ यही संस्था में गायें रहती दी श्रीष्ट या का गो-में वित्तयात है। पौराखिक साहित्य से पता चलता है कि प्राचीन काल में प्रमुख का बाहुक्य था। वर्धमान झन की दशा पढ़िन्य तीनी न काल में प्रमुख का बाहुक्य था। वर्धमान झन की दशा पढ़िन्य तीनी न प्राचीन काल में प्रमुख को काल काल हो राया है, जिसका प्रधान काल में पाय बैंतों के प्रधान काल में पाय बैंतों के प्रधान काल में पाय बैंतों के प्रधान कि सित्त प्रधान पाल मुंतान में भी अने के प्रकार है। प्रदेश, प्रधान हों था शिवान हिंदी साम प्रधान करते हुए लिखा है कि यहाँ यार्थकाल में मयुरों के लूख हुआ काल में । एक भी झन में भी महुर पहीं का कितना महत्य था। काल प्रधान के मारक है कि जान में मयुर पढ़ी का कितना महत्य था। काल पड़ी की पता, गीरिका प्रधान की में पित हों है। तीन से भी हत्याई पहते हैं।

यातियात चर्चसान प्रकास वातावान की दता है वानी उन्मति होगई है। देखों क कानिवित्त वहाँ क्रिक प्रकास सक्ष्म है। मुनय महक दिवली से वाताय नाने वाली है, जो मधुरा होकर गुमरती है। मुगब कांक म पर मक्क वातार बार कार्या की सामानियों को सम्बन्धित करती थी। इस मर्फ पर कामाना सीन सीन मीन की दूरी पर बसी हुई मुगलकालीन कीम मीनार क्षम यो देखों जा सकती है। कार्योगिर ने देस परक के हिनार पात्रियों ने सुकल काल में इस मार्क की कुरी पर बाते की कुरी पर वात्रियों ने सुकल को काल में इस मार्क के कुराय वार्म को पर कार्योगिर ने सुकल कर प्रकास की पात्रियों ने सुकल वर्षोगि की इस कार्योगित के सुकल वर्षोगिर को सुकल कर प्रकास की पात्रियों ने सुकल स्थान किया है। इस सुकल के कालावा सन्य कर प्रकास की पात्रियों में सिलाती हैं। यमुना नदी भी वातायात का साधन है और इस कार्यों के किये इसका उपयोग वर्षों के कर महीनों में होना है।

#### श्रध्याय २

# वज के इतिहास की सामग्री

षत्र का कमबद् इतिहास प्रस्तुन करने के क्षिये जो सामग्री टपलध्य है उसे हम मुक्त योग भागों में विभक्त कर सकते हैं—-१, साहित्यक सामग्री, ९, सुरासप्तीय भवशेष कीर ६, विदेशी पानियों के पृष्णंत । इस सामग्री का संक्षिप विदेशन नीचे किया जाता है—-

१. साहित्यक सामग्री— मीर्थ काल से पूर्व के अन के इतिहास के लिये हमें मुख्यत्वया प्राचीन साडित्यक विवर्गों पर निर्मेर रहना पढ़ता है। प्राचीन सेदिक साहित्य में अपूरा या शुरसेम जनपद के उवलेख नहीं मिलते, परंतु परवर्गों वैदिक साहित्य — जैसे शत्तपथ आक्षया, वंश आक्षया, हांदोम्य पूर्व इद्वारपथ क उपनिषद्-में आचीन राजवंगावत्वि एं गुरु-दिव्य परंपरा निवयी जो वर्णन मिलते हैं उनसे अन के आचीनतम इतिहास पर यांकि चित्र प्रधार पढ़ता है। इसके बाद खाने पर वासमीकि-सागय्य पूर्व महामारत में हमें सूर्य पत्र पंत्रवंशी छासकों के सर्वंध में श्रीक विस्तृत विवरण उपलब्ध होते हैं। इन प्रथों में शुरसेन जनपद पत्र अपुरा का उक्लेख कई स्थानों में मिलता है। प्रपोष्मा के सूर्यवंशी खित्रों का यहाँ खिपकार तथा कालांतर में युद्ध सिधों का साध्या श्रीक किसता के किसता के स्थानि है। मताभारत में श्रीक चारित है। मताभारत में श्रीक चार्या के स्थान है। इस प्रथा स्थान स्थान है। इस प्रथा स्थान स्थान स्थान है। इस प्रथा स्थान स्थान

हा के संबंध में सबसे श्रीक वर्षांत पुरायों में मिलते हैं। ये पुराय विभिन्न समर्गों में मंगुरीत किये गये। इनमें प्राचीनतम अनुभृतियों में संकर मध्यश्ल सब मी घटनाएँ गुक्ति हैं। जिन पुरायों में मत के दनलेख प्रिक मिलत हैं वे हरिवंग, विच्छ, मस्य, भागवत, वराह, प्रा तथा मसबित दुराया है। इन मन्यों में व केवल मत्र के भीगोशिक एवं माश्तिक गयीन मिलते हैं, श्रवित प्राचीन वंशाविल्यों, युट, धर्म, दर्शन, कक्षा नथा मामाशिक जीवन संबंधी विरात चर्चा मिलती है। मत्र के संबंध में हरिवंश स्था भागवन का विशेष धार्मिक महत्व है। आधारत सुराया में श्रीष्टिण कर परित पहन विस्तार से परित है। आधी नक श्रीकाशिक सच्यों का मध्य है, सभी प्राचा सब वहां में एकमत वहीं। वहीं किसी धटना की बहुन घटा-चड़ाकर दिराया गया है तो कहीं एक-जीते आंगोलिक वा वैवितक नामों के संबंध में अम पैदा कर दिया गया है। हन बातों के कारण सुद्ध विहान, पुरायों को ऐतिहासिक दृष्टि से चतुपादेव मानने हैं। परन्तु यदि हम पुरायों की इस विग्तृत सामामी की सुलनासाक उद्दापोह करें चीर विभिन्न घटनाओं की निश्चीर विवेकी समीचा करें जी पुरायों में हतिहास के निस्सन्देह बहुं सूच्य वयादान प्राप्त हो समें ने । कम से बम बात के प्राप्ति हविहास के विस्तार है।

उक्त साहित्य के घातिरिक्त प्रवर्शी संस्कृत साहित्य में प्रमाप्तरेश संबंधी उरालेल प्रमुरता में उपस्वरूप होने हैं। इस साहित्य में ममुम्मृति धादि स्मृति प्रम्य,कान्य,नारक, चंद्र, धारवाधिता खादि धाते हैं। सस्मृत के बहुसंत्यक साहित्यकारों ने श्रीकृत्या-चिति पर त्रिक्य रचनाव' की हैं। महा-क्रिय कांतिदास ने धारने प्रमाप्त मात्रा, मुन्दाबन, गोवर्धन खादि का उक्तेत किया है। उनके बाद के खेलकों की रचनायों में यज के मीगोलिक एपं धार्मिक पर्योग खायिकता के क्रियकों हैं।

न केवल वैदिक माहित्य में बापत बीद एवं जैन साहित्य में भी माम मंबन्धी विधिय उन्होंना मिलते हैं। बीद माहित्य के चन्तर्गत घर जायक में पाइदेव वह कीद कंम की क्या है। बीद माबदान साहित्य में दिखायदांग मुख्य है। इस मंग में मायुदा में भगवान हुद का जानमन तथा सित्यों के साथ उनका विविध विपयों पर विचाद-विकार विशेत हैं। इसके प्रतितिक बालि विस्तर, मानिमनिकाय, महावायु, वेतवायु, विमानवथु, बहुक्या सादि में पों पूर्व उनकी टीकालों में तो विधिय उनकेश मिलते हैं उनमें मायुदा की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक रिशति वर बहुत-बुद्ध महावा पहता है।

र्रांत प्रधा में भी अधुरा के संबंध में वर्षांत सिश्चते हैं। ये प्रथ प्रधा प्राप्त शीर अपमंत्र में हैं। हैमा से कई सी वर्ष पूर्व मधुरा जीन धर्म का एक महत्वपूर्व केंद्र वन पुका था जीर वहाँ रुक्तों पूर्व विदारों का निर्माण हो पुका था। घनेक जीन संखी में अधुरा पूर्व उसके चारत्वास जीन धर्म के सारार का पर्नेत मिळता है। दूनों मुद्र प्रथ—जिरोध करवांत्र, रावपलेनिय पुर, सम्वाधान चाय उत्तरात्यान सुश—जिरोध महत्व के हैं। इनके शितिरक्त जीन पुरा्वों, वसुद्वाईटि, वहकबाकोश सार्वि संखी में भी पूर्मी बहुविध सामग्री है जो सत्र के इतिहास के खिये उत्तरोगी है।

उपर्यु क संस्कृत, पाली, प्राष्ट्रन एवं थपश्र श साहित्य के धतिरिकः

भारत की श्रापुनिक प्रादेशिक भाषाओं में भी धन के सरबन्ध में विविध यथ न मिलते हैं। इनमें अनुभाषा-साहित्य प्रमुख हैं। युक दीर्घ काल तक प्रनभाषा उत्तर एवं मध्य-भारत की शब्दुमाया रही और उसमें विविध विषयों पर प्रपार माहित्य की सृष्टिकी गईं। इसमें कृत्या संबंधी साहित्य की प्रधानता है। युरिक्षम शासन काल में झन के लोक-जीवन की बहुमुधी व्यक्तिव्यक्ति प्रमुशासा साहित्य में मिलती हैं। इस साहित्य के खितियत हिंदी की श्रम्य प्रादेशिक भाषाओं प्रच बँगला, जहिया, मराठी, गुजावी तथा देखिय की भाषाओं जो भी सन भी उसकी युख्य बिश्नृति कृत्य के विषय में श्रमेक प्रकार की स्वनाय मिलती हैं।

२. पुरात्त्यीय व्यव्शेष्-इिंद्रास के लिये प्रात्तक सर्वधी सामग्री का विशेष महत्त्व है। यह सामग्री शाचीन मृदिंगी, विशे क्रामिलेकों, निक्कों तथा इमारती व नुकों क्रादि के रूप में होती है। सक्र प्रदेश ≡ ई॰ प्र∘ चीपी गती से लेकर ई॰ बारहवाँ शती सक के की श्रवशेष मिले हैं उनसे मीर्म, ग्रांग, खुपाथा, नाग, गुफ्त, गुर्जर प्रतीहार तथा गाहकवाल शासन के समय का प्रज का हा हतिहास जानने में महायता मिली है। मधुरा और उसके क्रासपास से श्रव तक व हैं सी प्राचीन श्रितालेक श्रवस्था का पता चाता है, जिनसे न वेश्वस विनिध कार्जी की राजनीतिक श्रवस्था का पता चाता है, विविक तकालीन धार्मिक पूर्व सामाजिक स्थित पर भी बहुत प्रकार पहाँ है।

मधुरा की एक विशेष मूर्तिकला थी, जिसका विकास सामभा सोलह सी
पूर्णों कह होता रहा। इस कला का विस्तार न केवल प्रजन्मदेश तक सीमित
रहा चिति पूर्व प्रच दिखा कि केवा। मधुरा-कला की इतियाँ पड़ी
रहा चारित पूर्व प्रच वाहर भी मिली हैं। ध्रव तक मधुरा में चित्तीयाँ पड़ी
साल पत्मर की कई हुआर मूर्तियाँ, स्तम्, शिलापड़, सिरदल प्रादि मिल
सुके हैं। इनके देखने से पता चलता है कि प्राचीन प्रज में हिंदू, थोद एमं
जीत पर्में कई शतादिद्यों तक साथ-साथ विक्रमित होते रहे। इन प्रवरोगों
के हारा प्राचीन स्वाप्त की भी जानकारी हो सकी है श्रीर हम यह जानने
जी समर्में हुए है कि प्राचीन प्रज में किम प्रकार के महिर, विहार, स्तूप, महल,
मजन चारि होते थे।

व्रज में चड़ी सख्या में मिट्टी की सूर्तियाँ और खिलीने भी मिले हैं। पापाण मूर्तियों की तरह इन मूर्तियों से भी प्राचीन रहन सहन, शैति-रिवाज, वेप-भूगा श्रीर खामीद प्रमोद पर प्रकाश परता है। मिट्टी के ग्रोनेड धरार है पर्तन भी मिले हिं। इनके में सोनेड नो वैसे ही दि जिनका प्रयोग वर्तमान प्रभाग में मिलना है।

प्रस से विभिन्न राजवेशों के तिसके भी प्राप्त पूर्व है। ये निश्वे सीने, चौरी, त्रीये प्राप्ति के हैं चौर प्राप्ति निष्ठित के निर्माण में घर सहारक सिद्ध हुए हैं। इन सिक्कों के हारा इस यह निरिचल रूप से जान मके हैं कि प्रस प्रदेश में ऐक्टिमिक काल में किन-किन भारतीय राजवेशों में राज्य किया पाय वहीं किन विदेशियों के बालमण हुए और उन्होंने यहाँ ह्वय तक प्राप्तिन किया। इस प्राप्तिन सुदाकों से प्राचीन चार्थिक दशा की भी जान-कारी हो सकी है।

उपयुक्त सन्तुयों के व्यक्तिक प्रज के कोक-जोयन पर प्रकार डाहने वाली फ्रम्य विविध साप्तधी, यथा कलक, विजयर, विविध प्रकार के वस्त्र पूर्व वाप, कला-कीशल की वस्तुएँ, इस्तिलितिल पीभियाँ व्यक्ति किही हैं, जो विविस्त माली के इतिहास-निर्माण में नहापक हुई हैं।

३, विदेशी यात्रियों के युत्तान्त-जन प्रदेश में बहुत प्राचीन काल से विदेशी यात्री कात रहे। इन यात्रियों ने प्रायः यहाँ का वालि देवा हाढ दिवा है, को इतिहास के क्षिये बहुत उपायेत हैं। दिवसे प्रानि केंद्र वालि यात्रियों के स्वयः में मेगप्पनीम नामक स्वाची वात्री के हिन हैं। ई० ५० चीपी तात्री के व्यव्य में मेगप्पनीम नामक स्वाची वात्री मारत चावना । उसने व्यव्य कार्या उपायी होता प्रदेशन प्रदेश का भी दक्केंब किया है। ई० दूनरी रात्री के युद्धानी केंद्र का प्रदेशन मेंद्र वात्री होता है के प्रदेशन किया है औं हम कवार है—"क्षीरिकेशा (यूद्धेन) की रेसा क्षीय केंद्र कर है—मेपीरिकेशा (व्यव्यक्त को वोश्वास को बहुत वार्य और केंद्रिकेशा है। विदेशन केंद्र की वह प्रदर्श के —मेपीरिकेशा (व्यव्यक्त कार्य के व्यव्यक्त कार्य के प्रवास कार्य के व्यव्यक्त कार्य के वार्य कार्य के व्यव्यक्त कार्य के वार्य कार्य कार्य के वार्य कार्य कार्य कार्य के वार्य कार्य कार्य के वार्य के वार्य

सूनानियों के प्रतिशिवत स्रवेक चीनी बाखियों वे औ तसुरा हरेरा का वर्षान किया है। इनमें क्राझान भवा हुएन-सांग निरोध प्रशिद्द है। क्राझान

<sup>(</sup>१) इन स्थानों कादि की पहचान के लिये देखिए अध्याय ६।

वेप-मूपा शीर श्रामोद प्रशोद पर प्रकाश पहला है। सिट्टी के सनेक प्रकार के वर्षन भी मिले हैं। इनमें से कानेक सो वेसे ही हैं जिनका प्रयोग वर्षमान सन्न में सिलता है।

सन से विभिन्न राजवंता क सिक्क भी मास हुए हैं। य सिक्क सीन, चाँची, वाँचे मादि के हैं जीर प्राचीन इतिहास के निर्माण में यदे सहायक सिक्ष हुए है। इन सिक्कों के द्वारा हम यह निश्चित रूप से जान सकें हैं कि मन प्रदेश में ऐतिहासिक बाल में किन-किन भारतीय राजवंती से राज्य किया तथा यहाँ किन विदेशियों के चालमण हुए चीर उन्होंने यहाँ कब तक शासन किया। इन प्राचीन मुझाओं से प्राचीन चार्थिक दशा की भी भान कारी हो सकी है।

उपर्श्व क वस्तुकों के श्रांतिरिक प्रज के कोक-जोवन पर प्रशास डावन वाली धन्य विविध सामग्री, बया प्लब्क, चित्रपर, विविध प्रधार के बस्त पूर्व बाध, कला कीशल की वालुई, इस्तक्षित्रक पोधियाँ सादि मिकी हैं, जो विभिन्न कार्जों के इसिहाय निर्माण में महायक हुई हैं।

दे, विदेशी यात्रियों के पुत्तान्त-मज प्रदेश में बहुत प्राचीन काल सि विदेशी यात्रियों के पुत्तान्ति—मज प्रदेश में बहुत प्राचीन काल सि विदेशी यात्री खात रहे। इन यात्रियों ने प्राय यहाँ का व्यांति देशों इस व्यांति यात्रियों के मिल है। हैं कु दूक वीधी सती के व्यान में मेनस्मनीम नामक यूनानी यात्री भारत खावा। उसने काल रथा में के साथ प्रदेश मंदिर का यी उसके काल प्रदेश में के प्राचीन के प्राचीन के प्राचीन के प्रयान की प्रदेश मंदर का या वा उसके काल प्रदेश में व्याप है। है कु दूसरी रात्री के पूनानी खेलह प्रदिश में व्याप प्रदेश के प्रयान को व्यवस्त की व्यवस्त किया है को स्थान काल काल काल की प्रदेश किया है को स्थान की प्रयान की प्रयान की प्रयान की प्रयान की प्रयान की प्रयान के प्रयान की प्रयान की प्रयान के प्रयान की प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान की प्रयान की प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान की प्रयान की प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान की प्रयान की प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान की प्रयान की प्रयान के प्रयान के प्रयान की प्रयान की प्रयान की प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान के प्रयान की प्रयान के प्रयान के प्रयान की प्रयान की प्रयान की प्रयान के प्रयान की प्याप की प्रयान की प्

पूनानियों के ब्राविश्वित सनक चीनी पात्रियों ने भी मधुरा प्रदेश का वर्णन किया है। इनमें क्राह्मन तथा हुएन-साग विरोध असिद्ध है। क्राह्मन

<sup>(</sup>१) इन स्थानों चादि की पहचान के लिये देखिए आध्याय है।

वेष-भूषा शौर सामोद प्रमोद पर प्रकाश पहला है। सिट्टी के सनेक प्रकार के सर्वेन भी निखे हैं। इनमें भे सनेक नो येसे हो है जिनका प्रयोग वर्तमार सन में निस्ता है।

मत से विभिन्न राजवेशों के सिन्दर्ध मी प्राप्त हुए हैं। ये सिन्दर्भ सीन, चौरी, ताँचे मानि के हैं जीर प्राचीन इतिहास के निर्माण में बने सहायक सित्त हुए हैं। इन सिन्दर्ध के द्वारा हम यह निश्चित रूप से जान मदे हैं कि मत मरेश में ऐतिहासिक काल में किन-किन भारवीय राजवेशों ने राज्य किया तथा यहाँ किन निर्देशियों के चालमण हुए चीह उन्होंने यहाँ कव तक सासका किया। इन बाचीन मुझाओं से प्राचीन आर्थिक दशा की भी मान-कारी हो सकी है।

उपर्यु क वस्तुयों के प्राविश्कि सब के कोक-जीवन पर प्रकाश वायते वाली प्रत्य विविध सामग्री, यदा कलक, विश्वपर, विविध प्रकार के बस्त पूर्व वाष, कला-कीशल की बस्तुर्ये, उस्तिबिदित पोषियों जादि सिकी हैं, जो विभिन्न कालों के इतिहास-निर्माण में सहायक हुई हैं।

दे, जिदेशी यात्रियों के युद्धान्त—मज प्रदेश में बहुत प्राचीन काल से विदेशी यात्री धात रहे। इन वात्रियों ने प्रायः यहाँ का चाँलों देश इस्त खिला है, को इस्तिहास के किये बहुत उपादेश है। सबसे पुराने से क्षान प्राचीन में किया है। है, दूर वीधी रात्री के च्यान में स्वाच्यानी मंत्री के मिले हैं। है, दूर वीधी रात्री के च्यान में स्वाच्यानी मंत्री काल प्राचीन प्रदेश की प्राची के स्वाच्यानित प्रदेश का भी उपलेख किया है। है के दूसरी अपनी के युवानी से लेख प्रदिश्य के प्राची के साथ प्राचीन प्रदेश किया है। है के दूसरी अपनी के स्वाच्यानित के प्रत्या है च्यानी से स्वाच है की इस प्रदान है के प्रत्या है की इस प्रदान है की इस प्रदान है की इस प्राचीन की से स्वाच ही पर वार्ष की से की से साथ सी पर वार्ष की से वार्ष से प्रत्या है किया है। वार्ष से अपना से से किया है। यह से दूसरी है किया मार्च प्रस्त सकती है।" "अध्या सामार्टी दे पूतानी सेत्रक की मार्टी की मार्टी पर वार्ष है। वार्ष से स्वाची की मार्टी की मार्टी की पर वार्ष है। वार्ष से स्वाची की मार्टी की मार्टी की मार्टी की पर वार्ष है। वार्ष से स्वाची की मार्टी की से महत्त्र की सी महत्त्र और ते मार्टी की से महत्त्र की सी महत्त्र की सी महत्त्र की से महत्त्र की सी सी महत्त्र की सी सी महत्त्र की सी महत्त्

यूनाविधों के अतिरिक्त सनेक चीनी वाधियों ने औं मधुरा हरेरा का वर्षान किया है। इनमें ब्राह्मन तथा हुएन-सांग निरोप असिंह है। ब्राह्मान

<sup>(</sup>१) इन स्थानों कादि की पहचान के लिये देखिए कश्याय ६।

वेप-भूषा चौर चामोद-ममोद पर प्रशास पहला है। सिट्टी के सनेक प्रशास के वर्तन भी निजे हैं। इनमें से रानेक नो वेले ही हैं जिनका प्रयोग वर्तमान सन्न में मिलता है।

त्रत से विभिन्न राजवंशों के सिक्टे भी प्राप्त हुए हैं। वे सिक्ट सीर, चौंदी, चौंदे चादि के हैं चीद प्राचीन उतिहास के निर्माण है यदे सहायक सिद हुए हैं। इन सिक्टों के द्वारा इस यह निश्चित क्या से जान सके हैं कि अल अरेग में वेतिहासिक काल में किन-किन मारतीय राजवंशों ने राज्य किया तथा चार्ट किन विदेशियों के चालमण हुए चीर कन्होंने यहाँ कव तक रासन किया। इन प्राचीन अपने सी की जात- कारी हो सकी है।

उपयुक्त वस्तुकों के प्रतिरिक्त अत्र के लोक-सीवन पर प्रशास डावनं बाली धन्य विविध समाधी, यदा फलक, चित्रपर, विविध प्रशास के बस्त पूर्व वाय, कला-कीशल की वानुष्, इस्तिखिलन पोधियाँ प्रशाद मिकी हैं, जो विभिन्न कार्जों के इतिहास-निर्माण संसद्धायक हुई है।

२, चिद्रेशी यात्रियों के युक्तान्त-मन प्रदेश में बहुत माबीन काल से बिदेशी यात्री कात रहे । इन पात्रियों ने साथः यहाँ का बाँखों देखें इख खिला है, जो इतिहास के खिले बहुत उपादेव हैं । सबसे पुराने खेल युक्तानी वात्रियों के मिल हैं । है • ए॰ चीधी शती के धरल में साथः स्वामन प्रदानी वात्री मारत बावा । उसने धरल रामां के साथ प्रदान बरेश का या वरवेल किया है । है • इसरी राजी के युक्तानी खेलाई न बरेश का यो उपवेल किया है । है • इसरी राजी के युक्तानी खेलाई न प्रदान के प्रदान किया है । है • इसरी राजी के युक्तानी क्षेत्र रामां के साथ प्रदान के प्रदान किया है । की इस साथ है • प्रदान किया है । की इस साथ के साथ देखन की वहण्य किया है । की इस साथ के साथ है न साथ है । की इस साथ की यो के साथ साथ है । कर नरी किया है । जो रामां की यो के साथ की एक नरी खेलती है । की साथ खेल करती है ।" "प्रधान साम की एक नरी खेलती ने भी मधुस खंग के देखना है । पर क्या ये युक्त के साथ के युक्त काली 'श्रीमनेम' (युक्ता) का उससे किया है । एक क्यारे युक्तानी खेलक टालमी ने भी मधुस खंग के है । एक क्यारे यूक्तानी खेलक टालमी ने भी मधुस खंग का व्यार के इस है । ची से बहने वाली 'श्रीमनेम' (युक्ता) का उससे किया है । एक क्यारे यूक्तानी खेलक टालमी ने भी मधुस खंग का साथ है । एक क्यारे यूक्तानी खेलक टालमी ने भी स्वास का साथ है । यह क्यारे यूक्तानी खेलक टालमी ने भी स्वास का साथ है । यह क्यारे यूक्तानी खेलक टालमी ने भी स्वास का साथ कहा है ।

यूनानियों के श्रतिस्वित श्रनेक चीजी यात्रियों ने भी मधुरा प्रदेश का वर्णन किया है। इनमें क्राग्रान नथा हुएन-साँग विरोध भयिद्व है। क्राग्रान

<sup>(</sup>१) इन स्थानों कादि की पहचान के लिये देखिए अध्याय ६।

ईं० ४०० के सराभग मधुरा धाया धौर वह इस नगर में एक मास तक रहा। दसने तस्कालीन मधुरा की धार्मिक स्थिति का वर्षान किया है। हुएन-मोग ईं० सातवीं शती में मधुरा धाया । उसने यहाँ का सविस्तार पर्यान किया है, जिसने सत्कालीन मधुरा जनपद की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पहला है।

मुसलमान थात्रियों ने भी मशुरा का वर्ण न किया है। इन लेतरों में खबरेसनी बहुत प्रसिद्ध है। इसने भारत में सस्कृत का भी अध्ययन किया थीर इस देर के संबंध में 'कितालुल दिंद' नामक एक बड़ी पीधी लिखी। इस पुरतक में महुरा का उस्तीय कहूं बार काथा है और भगवान कृष्य के चिरक भी वर्ण प्रक्रिया गया है। इसरा मुसलमान इतिहास लेलक काल-वर्ती है। इसरी १०१० हैं में महसूद ताजनी द्वारा मशुरा और महावन पर किए गये नवें घरकमण का वर्णन अपनी पुरतक में किया है। यन्य करूं मुसलमान लेलकों ने भी मशुरा का हाला खिला हैं। उनमें मुख्य चलावरीक नी, अधुर करनल तथा मोहम्मद कासिम क्रारिस्ता हैं।

यनेक यूरोपीय यात्रियों ने भी जज का व्योंकों देखा हास किसा है। इनमें टैयमियर (१६४० ई॰), सदिया होन देशकों, साहेफ टेफेनवबर (१६४० ई॰), बिराय हेबर (१६२४ ई॰) साह विकटर कैंकमोट (१६२८ ई॰) सुराय है। इन स्रोगों ने अपने-स्पने दिख्डों से मासा प्रदेश कर वर्षों के स्पने-स्पने दिख्डों से मासा प्रदेश कर वर्षों के स्थित है।

कत्त यात्रियों के वर्ष मों के क्षितिक क्रारमी चीर करबी की कहै किताबों, क्रासाओं चादि में भो क्षेत्रित सामग्री मिखती है। इस प्रकार की बहुत मी मन्ममी हैंकियर-दाउसन द्वारा संयादित 'हिस्से चाफ ह'टिया' तथा सी॰ ए॰ गोरी इन्त 'परियाम क्षिटरेंबर ( जियह २, भाग २ ) चादि मंथों में संकित है। यूटिय काक में संयाद की गई मेटेकमेंट यूर्व चन्य पियों?', मेंगायर तथा गोटियर में मधुरा किले के लंबच में चनेक प्रकार की सामग्री मेंगायर तथा गोटियर में मधुरा किले के लंबच में चनेक प्रकार की सामग्री किया गया है। स्था ध्रीहृष्ण ने पितामह श्रूर के समय म स्वयंभा चार सी वर्षी वा श्र तर श्राता है, जब कि जनपद वा श्रूर्तेन नाम पिछले श्रूर क बहुत पूर्व श्रास्त्र हो गया जान पहता है। श्रत शुनित्स गत यही प्रतीत होता है कि जनपद की श्रूरतेन स शा श्रृथ्व के पुत्र श्रूरतेन क नाम पर पड़ी, न कि किसी श्रन्य प्यक्ति के नाम पर।

कनपर का शुरथेन नाम प्राचीन हिंदू , बीद, एच जैन साहित्य में तथा धूनानी सेखा के स्वा नो में मिखा है। महास्वित में शुरथेन को "द्वापिंदेर" के खंवांत माना है। 'प्राचीन काम माना विद्यापिंदेर के खंवांत माना है।' प्राचीन काम माना विद्यापिंदेर को बहुत विद्याप साहित्य का सा बार को प्राचीन के सिंदा है कि शुरसेन को बहुत विद्याप माना जाता था।' ऐसा प्रतीत होता है कि शुरसेन कनपद की यह माना जाता था।' ऐसा प्रतीत होता है कि शुरसेन कनपद की यह माना काम क्ष्मी सम्बद्ध के सम्बद्ध के नाम क्ष्मी स्वा क्ष्मी काम पर 'महारा' हो गई। तकावीन हथा वस्त के जो क्षानिक्षण माना पर 'महारा' हो गई। तकावीन हथा वस्त वाद के जो क्षानिक्षण माना पर 'महारा' हो गई। तकावीन हथा सम्बद्ध हो। साहित्यक मंत्री भी श्रव बारसेन के म्यान पर महारा नाम है। माहित्यक मंत्री भी श्रव बारसेन के म्यान पर महारा नाम मिखने कामता है। हम विद्याप्त का मुक्य कारच यह हा सकता है कि शब्द हथाया काकीन महुरा नाम हता प्रति सिंह प्राच्याप कर गया था कि लोग कनपद का प्रदा के नाम को भी महुरा नाम से युकारने को होंगे और थीरे-धीरे नाम दश्व सुरसेन नाम जन साधारण क स्मृतिपण्ड पर से उतर गया होता।

प्राचीन शुज्यस्-ण्सन जनवर पर जिर्न राजवरों ने पाचीन बास में राज्य किया, उनके संबंध में वीराशिक तथा फन्य साहित्य में हुए विषय्य मिसत हैं। सबसे प्राचीन सूर्यव्या मिसता है, जिसके प्रथम राजा

<sup>(</sup>१) "गुरुचेर्गं प मत्त्याश्च पंचाला ग्रूरसेनका ।

ण्य महार्षिदेशो वे महावर्तादनत्वर. ॥'' (मनु० २,१६)
प्राचीन शुरसेन जनपद का विस्तार माधारणतथा दक्षिण में चंतल
नदी से तेरर उत्तर में बर्तमान मशुरा नगर के ह्यामग्र ४० मील उत्तर
नद या। परिचम में इसकी सीमा मस्य जनपद से श्रीर पूर्व में दिख्ण
पंचाल राग्य की सोमाओं से सिक्ती थी। (देखिण पानीटर—
मार्क्टिय प्राण, ए० ३४१-४२, नांग्र)
(२) मनुस्पृति, २, १६ तथा २०.

#### श्रध्याय ३

# शूरसेन प्रदेश

[ प्राचीनतम काल में लेकर श्रीकृष्ण के पहले तक ]

शूरसेन-जैसा पदले किला जा खुका है, बल की प्राचीन संज्ञा 'शुरसेनः थी । यह नाम किस व्यक्ति विशेष के कारण पहा, यह विचारवीय है। पुराकों की वंश-परंपरा-स्वियों को देखने से पता चक्रता है कि श्रास शूरसेन नाम के कई व्यक्ति बाचीन काछ में हुए । इनमें उरकेलनीय ये हैं-हैहमधंशी कार्श्ववीर्य चर्जन के पुत्र श्रुत्सेन, मीम साख्त के पुर्व चंधक के परनाशी द्वार शालाबिदेव, श्रीशम के छोटे भाई राष्ट्रक्त के पुत्र द्वामेन स्था श्रीकृष्य के वितासह गूर । इनमें से प्रथम को का प्राचीन मधुरा से कीई संबंध नहीं मिछला। धीकृत्व के विलामत का नाम 'शूर' था, न कि शूरमेन इसके नाम से अनपद की स'जा का चाविर्धाय मानने में किताई प्रतीत दोवी है। इसका कारण यह है कि प्राचीन साहित्यक उनकेंस्रों के शतुसार शूरतेन जनपद का रूप शत्रूषन के नश्रय में या उनकी सृत्यु के बाद ही शिवर ही चुका था । इन संदर्भी के जनुमार शतुष्त कम से कम शाह वर्ष तक मधुरा नगरी एवं उसके धाल-पास के बरेश के शासक रहे । बहुत संभव मि कि उन्होंने अपने शाधिगत्य-कास में अपने कोटे पुत्र शूरसेन के नाम पर शतपद का 'शूरतेन' नामकरण कर दिया हो । बाल्मीक्रि-रामायण में इस स'बंध में ब्रुझ श्रस्पट म'केश पावा जाता है।

हरितंश पुराया में श्युष्त के बाद उनके पुत्र श्रुतमेन का उन्नेत्र हैं। क्रिन्होंने मधुरा प्रदेश पर अपना बालियत्य बनाये रचना । र श्युप्त-पुत्र श्रुरमेन

( रामा०, चत्रर०,५०,६ ) वथा—"स प्ररा दिव्यसंवाशी वर्षे द्वादरामे शुभे। निविष्टः शुरसेनानां विषयश्चासुरोधयः ॥"

(४) हरिवंशः, १, ४४, ६२।

( 3,00)

<sup>(</sup>१) हरिवंश, विष्णु आदि धराणों में तथा परवर्ती संस्कृत साहित्य में श्रीकृष्ण के लिये 'सीरिं' नाम मिलता है।

<sup>(</sup>२) देखिए कर्नियम—मे स्वंट जिल्लामफी, पृ० ४२०।

<sup>(</sup>३) "भविष्यनि प्ररी रम्या शूरसेना न संशव: ।"

सथा श्रीकृत्य के पितामह शूर के समय में झगभग चार सी वर्षी का श्रांतर श्राता है, जब कि जनपद हा शूर्सन नाम पिछुजे शूर के बहुत पूर्व शास्त्र हो गया जान पहता है। ख़तः श्रुवितसंगत यही प्रतीत होता है कि जनपद की शूर्सन मंजा शृह्य के पुत्र श्रुरसेन के नाम पर पड़ी, न कि किसी अन्य स्पत्ति के नाम पर ।

कनपद का शूरमेन नाम प्राचीन हिंदू जीन्द्र, एवं जैन साहित्य में तथा शूनानी खेलकों के यूपों में मिलता है। मनुस्धृत में शूनिन को महापिरेंद्र के श्रांत साना है। श्राचीन काल में महापिरेंद्र के स्वाद्ध तथा तमान है। श्राचीन काल में महापिरेंद्र के सहत पित्र साना जाता था। थे ऐना प्रतीत होता है कि श्रांत करनपद की यह सांचा लगमग हैची सन् के बारंग तक जारी रही। अब इस समय से यहाँ विदेशी शक-कृत्रों तथा कुपायों वा अभुत्य हुचा, संभवतः तमी के जनपद की सजा करने राज्य की सजा करने राज्य काल करने से स्वाद्ध के जो काल केटा मिलता है, श्रांत नहीं। साहित्यक अंतर्भ मिलता है, श्रांत नहीं। साहित्यक अंतर्भ में भी श्रव ग्रांत के ज्यान पर मधुरा नाम से मिलता है, श्रांत नहीं। साहित्यक अंतर्भ में भी श्रव ग्रांत के ज्यान पर मधुरा नाम मिलता है। सहित्यक अंतर्भ मंं भी श्रव ग्रांत के ज्यान पर मधुरा नाम मिलता है। सहित्यक अंतर्भ मंं भी भी श्रव ग्रांत के ज्यान पर मधुरा नाम मिलते साता है। इस परिवर्तन का ग्रुप्त कारण यह हो सकता है कि शब्द-कृत्याण कालीन मधुरा नगर हत्ती प्रसिद्ध प्राप्त कर गया था कि लोग जनपद पा गरेता के नाम को भी मधुरा नाम से बुदारने करे गरेन पर सह स्वाद नाम के भी समुरा नाम से बुदारने करे होंगे कीर थीरे-पीर जनपद पा गरेता के नाम को भी मधुरा नाम से बुदारने करे होंगे कीर थीरे-पीर जनपद पा गरेता के नाम को भी मधुरा नाम से बुदारने करें होंगे कीर थीरे-पीर जनपद पा गरेता के नाम को भी मधुरा नाम से बुदारने करें होंगे कीर थीरे-पीर जनपद पा गरेता के नाम को भी मधुरा नाम से इस्ति-यद्ध पर से उतर नाच होता।

प्राचीन राजधेश-ज्यसेन अनवर पर जिने राजवेशों ने प्राचीन-काल में राज्य किया, उनके संयथ में पीराधिक तथा क्रम्य साहित्य में बुख विवस्य मिस्रते हैं। समये प्राचीन सर्यवंश मिलता है. जिसके प्रथम रामा

<sup>(</sup>१) "गुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पंचाला. शूरसेनकाः।

एप महापिंदेशो व महावर्शाः दत्वतः ॥ (महु० २.१६)
प्राचीन शुरसेन जनपद का विस्तार माधारणतया दक्षिण में चंबल
नदी से किंकर चतर में बर्तभान मशुरा नगर के कामभग ४० मील दत्तर
से सा । परिचम में इसकी सीमा मस्य जनपद से श्रीर पूर्व में दिख्ण
पंचाल राग्य की सीमाझों से निक्की थी। (देरिरण पार्झीटर—
मार्क्टिय प्रगाण, ६० ३४१-४२, नोट)
(र) मनुस्पृति, २.१६ तभा २०.

मैवस्यत से इस दंश की पर्यश सबी। सजु के कहें पुत्र हुए, जिन्होंने भारत के विभिन्न मार्गो यर शब्द किया। बदे पुत्र हुएकाडु थे, जिन्होंने भारत देश में क्योप्या को अपनी राजधानी बनाया। क्योध्या का राजभंश मानव या सुर्य बंश का प्रधान वश हुआ और इसमें अनेक क्षतायी शासक हुए।

मनु के दूसरे पुत्र का नाम नामाग मिखता है और दूनके क्षिये कहा शवा है कि इन्होंने तथा दूनके दशकों ने बहुनातट पर राज्य किया। यह निरिचन रूप से जात नहीं है कि नामाग तथा अनके उत्तराधिकारियों ने कितने प्रदेश पर और किल समय तक राज्य किया।

मनु की पुर्ता का नाम इकार था, को चन्द्रमा के खदके तुच को बयाही गई। उससे पुरुषा का जन्म हुमा थाँर इस पुरुषा ऐस से चन्द्रशा चरा। सुर्यं बहा को तरह चन्द्र बहा का विस्ताह बहुन बड़ा थाँर धीरे थीरे उचर तथा मध्य मारत के बिभिन्न प्रदेशों में हसकी हालाएँ स्थपित हुई।

पुरुत्वा ने प्रतिष्टान में सपनी राजधानी स्थापित की । पुरुत्वा ने विदेशी से कई प्रन हुए । सबसे वह काइके का नाम धायु था, जो प्रतिष्टान की गारी का अध्वान । हुन्तरे प्रभ समावसु ने कान्यहुट्स (क्वीय) में एक नये राज्य की स्थापना की । सायु के बाद प्रतावसु का प्रय नहुत शुक्त सामा का स्थिकारी हुन्या । दूसके काइक वापित सारत का प्रवाद मकर्वी सम्बाद हुन्ता, जिसने प्रथने राज्य का वित्तार किया । " ययाति के धैं परिसर्ग में प्रवाद की की प्रतिष्टा । पराची के धैं परिसर्ग में प्रवाद की प्रवाद की स्थाद की स्याद की स्थाद की स्थाद की स्थाद की स्थाद की स्थाद की स्थाद की स्था स्थाद की स

(२) प्रसणों के श्रानुसार ययाति का रथ सर्वत्र घूमसा था-दे • हरियंस १, २०, ४-४, १४; महाभारत २,१४ चावि ।

<sup>(</sup>१) प्रतिष्ठान के संबंध में विद्वानों के शिक्षिण्य मत हैं। बुद्ध लोग इसे प्रयाग के सामने वर्धमान कुसी और उसके पास का पीइन गाँव मानत हैं। ख्याय लोगों के मत से गोदाबरी के किनारे बर्धमान पैठन नामक स्थान प्रतिष्ठानपुर था। तीसरे मत के खनुसार प्रतिष्ठान उत्तर के पांतीय प्रशेश में बमुना-तट पर था। विवायिए विनायक विद्या का खनुमान है कि पुरुत्वा उत्तरारांड का पहाड़ी राजा था और वहाँ उसमा पर्याश किया है। उसमा प्रयोग क्षिय नामक विद्या के विचाय के प्रयाश के विद्या के विद्य के विद्या क

हुए श्रीर द्सरो से इष्ट, पुर तथा श्रव हुए । पुरार्थों से यह भी पता घलता है कि यमाति श्रपने बद्दे लडके यह से श्रद हो गया था श्रीर उसे शाप दिया था कि यह या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सीमाग्य न प्राप्त होगा। ' यमाति श्रपने सबसे होटे लड़के पुर को यहून चाहता था श्रीर उसी को उसने राज्य देने का विचार प्रमुट किया। परना राजा के समासरों ने ने ने पर प्रद की बादि विचा विचा । दस पर पुर का समासरों ने ने में स्कार कर दिया। इस पर पुर को सामा प्राप्त किया। इस पर पुर को सामा प्रीप्त किया गया श्रीर यह प्रतिच्यान की सुल्य गाला को श्राप्त करलाये।

श्चन्य चारों आहुयों को जो प्रदेश दिये गये उनका वियस्य इस प्रकार है—यदु को चर्मण्यनी ( चंक्क ), वेत्रवती ( केत्रवा ) श्वीर श्वतिक्यती (केन) का तरवर्ती प्रदेश मिला। सुर्वसु को प्रतिस्वान के दिख्या-पूर्व का भूनाग सिखा शीर हुतु को उत्तर-दिचम का। गंगा-यसुना दोसाब का उत्तरी माता तथा उनके पूर्व का हुछ प्रदेश जिसकी मीमा अयोध्या गाग्य से सिखती थी अनु के हिस्से में झावा।

याद्व यंश्— यह चपने सब भाइयों से प्रतापी निकसा। उसके बंदात 'पादन' नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के खनुभार यह से पादब, तुर्वेषु से पवन, मृद्ध से भोज तथा धनु से स्वेच्छ जातियों का झाविभीव हाष्ट्रा।

यादवीं ने कालांतर 🖁 श्रापने केंद्र दशार्ख , श्रावन्ती , विदर्भ । ग्रीर

- (१) इरिवश, १, ३०, २६।
- (२) महाभारत, १, ८४, ३२।
- (२) "यदोस्तु यादवा जाताम्तुवैसीर्यवनाः स्मृताः ।

द्रुद्धोः सुनास्तु वे भोजा श्रानीस्तु म्लेच्छजातयः ॥"

( महाभा०, १, ८४, ३४ )

- (४) महामारत ४,१६०;हरिवंश ६१,४६६७ ।
- (४) मत्स्य० ४४,६६,७०; नद्यांह० ३,७१,१२८; नद्या० १४, १४; हरिव'श, ३८, २०२३।
- (६) ऐतरेय ज्ञा० च,१४,३; महाभा०, ४, १४७; हरिव श, ६२, ४०१६; ६६, ४४६६ चादि ।

माहिष्मती में स्थापित कर जिल् । भीम साम्यत वे समय में मधुरा श्रीर हारिका यादव-मिनत के महत्वपूर्ण केन्द्र वने । इनके द्यतिश्वित तावन देश (वर्तमान काबू तथा उसके पड़ीस का प्रदेश ) में भी यादवों की एक सामा जम गई, जिसकी राजधानी पर्यांग नदी (शाधुनिक बनाम) के तर पर मियत मारिकायत हुई।

धनय राजदंशों के साथ पार्चों की करामध्य यहुत समय वक चलती रही। पुरुत्वा के वीम तथा कामु के तुम चन्नसुद के इन्हा कार्यी में एक नये राज्य की रधायना की गई थी। दिख्या के हैहवर्यती बारवों तथा काशी पूर्व प्रयोज्या के राजवंशों में बहुत समय तक मुद्द चलते रहे। हैंडव दोशों ने अपने धाक्रमय सूर्यप्रेयी राजा सगर के समय तक जारी रखें। इन देहवाँ में नय से मताची राजा इत्तर्वार्थ का पुत्र कार्यवीच शर्जुन हुचा, जिमने नमेदा से जेकद हिमालय की तक्कदरी तक धपने राज्य का विस्तार वर खिया।

इंडवों की उत्तर की कोर बहुती हुई सबित को रोकने के खिये राजा प्रतर्दन के बेटे बस्त ने प्रवान के स्तरीय 'बस्स' राज्य की स्वापना की। इस राज्य की शावित बुख समय बाद बहुत बहु शई, जिससे दिख्या की कोर से होने साक साक्षमणों का थे। कम पर सवा।

पुरवंश की खमामा सेंवाकीसवी पीत्री में राजा तुष्पन्त हुन्, जिन्हीं ने यान ऋषि में पीपिता कन्या ग्रह्मंतका के साथ गांधवे थिवाह किया। शहुमंतका के साथ गांधवे थिवाह किया। शहुमंतका के उत्तर से संवक्षण करकार हुन्। उनके संग्रज भरतवंशी करकार। हुन् गंज के एक राजा ने गांगा-प्रमुश रोध्याव के उन्तरी आग पर अपना झाधिपरंत कमाणा। यह मदेश काळांतर में भरतवंशी राजा झाम्परंव के पाँच पुत्रों के नाम पर 'पंचाल' करकाया। अस्ववद के एक पुत्र का नाम मुद्दात था, जिनके पुत्र वध्यावर तन्ना पीत्र विवोदाम के समय पंचाल राज्य का वितार बहुत वह गया। दिवोदाम के बाद मिलायु, संबंध सोम, श्रावय शीर पथन दस यंश के कमारा, शायक हुट्। च्यान सथा उनके पुत्र सुर्वा के समय में पंचाल जनपद की सर्वी मुख्य उन्तर हुई। सुद्दात ने उत्तर परिचम से भीर व्यवक तपद की सरीम बहुत बहाजी। श्री पुर्वे से देशना राज्य परिचम से शीर व्यवक राज्य की सीमा बहुत बहाजी। पुर्वे परिचम राज्य स्वार्या की सीमा बहुत बहाजी। यह रिस्तायुद्ध के स्वर्धार स्वर्थ से स्वरूप राज्य स्वर्थ सीमा स्वरूप बहुत हुई। सुद्दात के उत्तर परिचम से श्री स्वरूप राज्य की सीमा बहुत बहुता है परिचमायुद के सरकारा स्वरूप से स्वरूप राज्य सी सीमा स्वरूप स्वरूप से स्वरूप राज्य स्वरूप से सुरवं से स्वरूप राज्य स्वरूप से सुरवं से सुरवं सुरवं से सुरवं सुरवं से सुरवं से सुरवं से सुरवं साम स्वरूप से सुरवं से सुरवं से सुरवं साम स्वरूप से सुरवं से सुरवं सुरवं से सुरवं से सुरवं साम स्वरूप से सुरवं से सुरवं से सुरवं सुरवं से सुरवं सुरवं से सुरवं सुरवं से सुरवं से सुरवं सुरवं से सुरवं सुरवं से सुरवं सुरवं सुरवं से सुरवं सुरवं से सुरवं सुरवं

<sup>(</sup>१) मदाभाव ७,११,३८८-६; हरिव'श, ४४,३१०२-४।

<sup>(</sup>२) दे० अभिन यु० २५५,२०, गरङ् यु० १,१४०, ९ आदि ।

पौरव शासक सवरण को मार मगाया । इस पर सवस्या ने श्रनेक राजाओं से सहायता ली श्रीर मुदास के विरोध में एक बड़ा दल गियार कर लिया। इस दल में पुरुषों के श्रातिम्बत मुद्धा, मतरम, गुर्वेश्व, यह, ध्रातिम, पच्य, भजनन, विपाणी और शिवि से ! पूसरी चीर केवल राजा सुदास था। असने पर्याति नदी ( तावी ) के सट पर इस समिकित सीन्यदन को परास्त कर धनुत शार्म केवल शांची का परिचय दिया। संवरण को चाय्य होकर सिंधु नदी के किसारे एक दुर्ग में जारण कोनी पद्या।

कुछ समय बाद सवरण ने घवन राज्य को पुन' प्राप्त हिया। उसका पुत्र कुछ प्रवागी राजा हुआ। इसने दृष्टिण पंचाल की भी जीवा और प्रविने राज्य का विरसार प्रयाग सर किया। कुछ के जाम से सरस्वती नदी के प्रास-पाम का प्रदेश 'कुरुसेय' कहकाया।

श्रत है कि उपयुक्त वायराश युद्ध के सातय यादमों की युक्य शास्त्रा का राता कीन था। पीराधिक वश्र- पर्परा का ध्रावीवन करने पर पदा चलता है कि पंचाल राजा खुदास का समकालीन औम साखत वाद्य का प्रम प्रभ पक रहा होगा। इस भ चक के नियय में मिलता है कि वह ग्रासेन जनपद के तश्रकालीन गयराश्यक छा वध्यक था। संभवत ध्रंपक अपने पिता मीस के सामन बीर न था। वामराश युद्ध से पता चलता है कि प्रश्य मी राजाची के साथ वह भी मुदान से पराजित हुआ।

यदु से भीम मास्यत तक का बंग्ग- व्यव हम यद्द से सेकर भीम साथत तक की यात्रव बतावली पर विचार करेंगे। विभिन्न पुराधों में यद्देवत की इस सुष्य गाला के वामों में व्यवेक जगह विषयंथ मिलते हैं। पांकींटर ने पुराचों के साधार पर जो वश-तालिका वी है के उसे रेखने पर वता चलता है कि यदु के बाद उसका पुत्र कोन्द्र था कोष्ट्रि प्रधान बादव साला का प्रधिकारी हुआ। " उसके जिन वश्यों के नाम मिलते हैं, वे में क्यें स्थान पर वा चलता है कि उस रेखने पर स्थान बादव साला का प्रधिकारी हुआ। " उसके जिन वश्यों के नाम मिलते हैं, वे में के स्थान मिलते हैं, वे में स्थान स

<sup>(</sup>३) ऋग्वेद (७, १≈; १६; ६, ६१, २) में भी इस दासराझ युद्ध का चल्लेख मिलता है।

<sup>(</sup>२) पार्जीटर-ए श्यट इ डियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन,ए० १०४-१०७।

<sup>&#</sup>x27;(३) यदु के दूसरे पुत्र सहस्रतित से हैंहयवंश का खारंम द्रुशा,जिस के कालांतर में कई शासाए हुई :

टसने बुणु कोशों को हराकर उन्हें उत्तर पिन्यम की शोर पंजाब में सात दिया, वहाँ उन्होंने कास्त्रीसर में गांधार राज्य की स्थापना की। राशसिंदु ने पुरुषों को भी पराजित कर उन्हें उत्तर-पश्चिम की शोर जाने के लिये दिवन किया। इन विश्वयों में शाराबिंदु की कवने समकार्त्वान कायोच्या नरेन मांधातः से वहीं सहायना मिल्ली। मांधाता ह्दानु चश्च में श्रीसद्ध राजा हुणा। उसने क्षण्ठ संवय चनावे राजे क लिये राशबिंदु ने स्थवनी पुत्री विद्वमती का विवाह उनके साथ कर दिवा। मांधाता ने कान्यहुन्त प्रदेश की जांता कीर सानवें को भी पराजय ही।

राशिष्ट्र से खेळर भीम माध्यन तह याद्यों की शुरुष शाक्षा के विन राजाका क्ष्माम मिलते हैं थे ये हैं—एचुधवच्य, खेसर, सुधउवा, उद्यान्य, रितेसु, मरुक, कम्यक्रविद्यं, रहम-क्ष्मच्य, परायुन, उद्यान्य, विन्नेते, हुयं भीम, इन्ति, एप्ट, निर्हेति, विन्नुरेष, देशांटि, वेशान, जीमृत, विहरीत भीमस्थ, रक्ष्मद, द्वार्य, एक्टब्सस्थ, यक्कि, क्रस्म, देवरात, देवरात, देवरात, स्थान्न, सु

उत्तर सूची में बदु श्रीर सपु के बीच में होने वासे राजाशों में म किस-किस ने यमुना-तरवर्ती प्रदेश पर ( जो बाट में शूरसेन कहलायां) "नाभ्य किया, यह बदाना कहिन हैं । पुशाबादि में इस संबंध में निश्चित क्यन नहीं मिलने । पुशाबों में किसचर राजाओं के विचय में पम-तर कुछ वर्षान अवस्य सिलते हैं, पर वे भाव कपूरे हैं। अन उत्तरन में सबध में आवाद है कि उसने पुरु माँ परवसेच पर्झ कि हो। मां भीम में विदर्भ का शासक खिला हैं। उसके भाई कोशिक से वादवाँ के वेदियम का सारंभ हुआ। क्रथभीम के बाद विदर्भ का शरित पाइव सारक भीमरथ हुआ, जिपकी सुधी दमसती नियभशास नक वो स्थाही गई।

मेशु और लाइया—वादवों में मधु एक बतायी शासक माना जाता है। यह चंद्रवश की ६१ थीं चीड़ी ( झाल नामों के खनुतार ४४ थीं चीड़ी ) में हुया चीर इच्चाक़ वंशी राजा दिखीय ध्यवत उत्तके उत्तराधिकारी रीर्धवाह का समकाखीन था। उद्ध पुरावों के खनुसार मधु गुजरात से लेकर यमुना तर उन्त के बेचे मुखान का स्वामी था। संभवतः इस मधु ने सनेक श्यानी में विकार हुए चायुव का गों की मुखानित किया। पुरावों, सामानित संभवतः इस मधु ने सनेक स्थानी में विकार हुए चायुव का गों की मुखानित किया। पुरावों, सामानित संभवतः इस मधु ने सनेक संभवता प्राविक्त स्थान मिन्नते हैं, उनके सामायण चादि में मधु के सर्वत में जी विकार वर्षण मिन्नते हैं, उनके चही भारति चंद्रा हो गई है। प्रायः मधु ने साथ ध्यापुर, 'हैंग्य,' 'द्वार' 'द्वार'

ष्यादि विशेषण मिलते हैं। साथ ही अनेक वीराणिक वर्णनी में यह भी श्राया है कि समु बहा धार्मिक एवं न्यायमिय शासक था। उसके दुत्र का नाम सब्या दिया है। सब्या को अत्याचारी कहा गया है। हसी सब्या को मार वर श्रयोप्या-नरेश श्रीराम के माई शत्रुप्न ने उसके प्रदेश पर श्रयमा श्रीरकार जमाया।

पुरायों तथा वाजमीकि रामायण में मधु और क्षतण की कथा विस्तार से दी हुई है। उसके अनुमार मधु के नाम पर मधुपुर या मधुपुरी नगर थमुना तर पर बताया गय। । इसके आजपान का चना चन 'मधुवन' कहकातां या। मधु को कोका नामक असुर का उपंटर पुत्र किका है और उसे बदा चमांत्मा, बुद्रिमान और परोपकारी कहा गया है। मधु ने शिव की तपसंश कर उनसे एक अमोब शिखाक मात किया। मधु की नश्री का नाम कु भीनती था, जिससे लक्का का जन्म हुआ। लक्ष्य बचा होने पर कोगों की अनेक प्रकार से कप पहुँचाने बागा। इस पर दुःकी होकर कुछ खरियों ने क्योप्या जाकर औराम से सब बात बताई' और उनले प्रार्थना की कि लक्ष्य के स्वायावारों से लोगों को शीम्र सुरकार दिलाया लाय। अन्त में शीराम ने सुधुम को मधुपुर जाने को शाखा ही। शबुक संस्वतः प्रयाग के मार्ग से नशे कि कारों के कि नारे-हिनारे चल कर मधुवन पहुँचे और वहाँ उन्होंने सबय का मंदार किया। "

चन्द्रयंश की ६१ वी वीड्री में हुआ उक्त मशु तथा खबया-विता मशु एक ही थे व्यवसामही यह विवादास्वय है। दुलायों व्यादि की साविका में पूर्वोक्त मशु के दिला का नाम देवन तथा दुब का नाम दुवरमा दिया है भीर इस मशु की प्रयोध्या नरेश समु के पूर्ववर्ती दीर्घवाहु का समकासीन दिलाया गया है, न कि साम या दुलस्थ का। इससे सभा दुलायों के इपरेय-मशुमती

<sup>(</sup>१) हरिवरा, १,४४,२२; विष्णु पु॰ १, १२, ३ खादि । इसका एक कारण यह कहा जा सकता है कि पुराणकारों खादि ने अनवरा गधुकैटम देख और यादव राजा मधु को एक समफ लिया।

<sup>(</sup>२) यही नगर बाद में 'मछुरा' या 'मधुरा' हुन्ना । धाजपेयी— मधुरा-पन्चिय ( मधुरा, १६५० ) पृ•ु ३ द ।

<sup>(</sup>३) रामायण, उत्तरकांड, सर्ग ६१-६६ ।

उपावयान में मासित होता है कि संभवतः बहुबंदी मञ्जू स्था खबय-रिज मणु एक व्यक्ति न थे। इसमें संदेद नहीं कि खब्या एक जीतनाड़ी जानक भा। इरियंज से पता चलता है कि खब्या ने शाम के पाम दुद का महिंग देवर चपना वृत्त सेना चीर उपके द्वारा कहलाया कि "हे शाम हादारे राज के विख्यत निकट ही में तुरुदाश ज्ञानु हैं। मुक्त-नीता शामा एग्डोरे स्ता खब्दा 'सामता' को नहीं देग बद्धता। "में कार्य ने यह भी बहुतायां कि शाख्यादि का युप करके शाम ने चक्का काम नहीं किया, बहिक एक वर्ष इस्तित कमें किया, चादि।

श्य सर्गन में प्रतिष्ठ होता है कि खबया ने जरने राज्य हा करी विस्तार कर खिया था। इस कार्य में जर से जरने बहुनोहें हर्यरण में भी सहायता मिखी होगी। जायन खबया ने जरने राज्य की पूर्वी सीमा बांकर गंगा गरी तक करकी थी और इसीखिये राम को कड़बादा था कि "में समार पर के निकट का ही जायक हूँ।" खबया की द्वेतित तथा राम के विज्ञान सुख्य हो होती है कि इस समय खबरा की ली प्रविच्या हो गाँव जाती सुखी। जानवार की हा साम पूर्व राज्य में कि हुत हो सामय पूर्व राज्य की हुतीत साम का साम से हज़ानी तुझी हो सामय पूर्व राज्य की हुतीत साम का साम से हज़ानी हुती हो साम पूर्व राज्य की हुतीत साम साम सुखी राज्य की साम सुखी राज्य की हुतीत साम सुखी राज्य की सुखी राज्य की सुखी राज्य की सुखी राज्य सुखी राज्य

यायातमपि चंशाते समेध्यति च याद्वम् ।

श्रमुसंशं च संशाते सोमस्य भविता किला॥ (१६२० २,३०,३४) इसने बाद हर्यश्य के द्वारा राज्य-विकार तथा उनके द्वारा गिरि पर एक नगर (संभवतः गोवर्द्य न) बसाने का उल्लेख हे सीर उनके सामन की प्रशंसा है।

(२) ''विषयासन्नमूतोऽस्मित्व राम रिपुर्व हा । म च सामन्त्रमिष्ठक्रन्ति राज्यने क्यार्टिक

न च सामन्तिमच्छन्ति राजानी वलद्रविसम् ॥" (हरि० १,४४,२८)

<sup>(</sup>१) इस चपारमान के अनुसार अयोध्या के इच्चाकु-संशी हर्यंद ने मधु देश्य की प्रभी मधुमती से विवाह किया। अपने भाई के द्वारा बहिएक किये जाने पर हर्यंश्य सपश्मीक अपने श्वपुर मधु के पास मधुष्ठर चले आये। मधु ने हर्यंश्य का स्वारत कर इनर्स उस प्रदेश पर शामन करने की कहा और यह भी वहा कि लक्ष्य उनकी सम प्रकार से महायहा बरेगा। मधु ने हर्यंश्य भी किर क्हा—"कुरदारा बरा बरालातर से ययाति वाले यहुर्यंश के माथ धुक-मिल जायगा और तुम्हारी संतति चन्द्रवश की एक शामा धी मायगी"—

स्तेना हैंसी-लेल नथा। स्रवण के द्वारा रावण की सराहना सथा राम की " निंदा हम बात की सूचक है कि रावण की गहिंत नीवि श्रीर कार्य उसे पसंद थे। इससे अनुमान होता है कि खबण और उसका पिता मधु संभवत किसी धनार्य हााला के थे। इस धनुमान की पुष्टि के लिये अभी धवश्य ही श्रधिक पुष्ट प्रमालों की जावश्यकता है। मधु की नगरी मधुपुरी के जी वर्षा न भाचीन साहित्य में मिलते हैं उनसे ज्ञात होता है कि उस नगरी का स्थापत्य उरचनोटिका था। रामुष्त भी उस रम्य पुरी को देख कर चकित हो गये धीर अनुमान करने लगे कि वह देवों के द्वारा निर्मित हुई होगी। प्राचीन वैदिक साहित्य में अनायों के विशास तथा रह किसी एवं मकानी के उरलेख मिलते हैं। संभव है कि लवण-पिता मधु या उसके किसी अन्य पूर्वजी ने यमुना के तरवर्ती प्रदेश पर अधिकार कर लिया हो । जैमा कि अपर कहा गया है, यह श्रधिकार खवण के समय से समाप्त हो गया।

सूर्य बंश का आधिषाय-गतुष्त और सवल का शुद वह सहत्वका है। इस युद्ध में शुद्धन एक बड़ी सेना लेकर मधुवन पहुँचे होंगे। उनकी यह विजय बाजा सभवत प्रवास होकर यमुना नदी के किनारे के मार्ग से हुई होगी । खबया ने उनका मुकाबद्धा किया, परन्तु यह परास्त हुया और मारा गया। शायद हर्यस्य भी इस युद्ध में समाप्त कर दिया गया । खबण के विता मधुकी मृत्यु इस शुद्ध के पहले ही हो चुकी थी। इस विजय से स्रयोध्या के पेचडाकुशीं की धाक सुदृर थमुना-तटवर्सी प्रदेश तक जम गई । शवय के वध से उनका यरा पहले ही दिल्ला 🖺 फेल खुका था। यस परिश्रम को विजय से वे बड़े शक्तिशासी शिने जाने खरो चौर उनमे कोदा केने पाला कोई न रहा।

श्रापुष्त ने कुछ समय तक नयें विजित प्रदेश में निवास कर उसकी ध्यवस्था ठीक की । यहाँ से जात समय उन्होंन अपने पुत्र सुवाहु की इस नवे · 'शूरसेन' जनपद का स्वामी नियक्त किया।"

<sup>(</sup>१) कही-कहीं शत्रुचन द्वारा डम जनपद पर सुबाह के स्थान पर दूसरे **प्रत्र शुरसेन के नियम्त करने का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ** देखिए कालिदास—

<sup>&</sup>quot;शतुषातिति शशुष्त सुवाही च बहुश्रुते । मशुराविदिशे सूरवार्तिदये पूर्वजोत्सुक ॥"(रघुवश १४.३६) हो सकता है कि पहले सवाहकड़ दिन दारसेन जनपद का शासक

लयम वायध करने के परवाग् राष्ट्रध्य ने जीमन (मधुवन) को माज करमध्य कीर मधुश नामक पुरी को बमाया। १ ड्रम्स प्रकार उस वर्ग संगत्न के यह जाने नथा पुरी का कीरकार हो। जाने से नगर वृद्ध जनपर की जीमा बहुन यह गहुँ। १

ऐसा प्रतीत होता है कि सचुवत श्रीर सचुपुरी में विश्वास करने पर्फे खवण है श्रीप्रवार श्रमुखाविश्रों को श्रमुख ने समाध्य कर दिया। रोप अवभीन होकर पत्यत्र चले तथे होंगे। लागी शर्मुख ने उस पुरी को टीक प्रशास स्थाते वी चाल सोची होती। संभवतः उन्होंने प्रशान नगरी ( मधुप्री ) को पर नहीं किया होती। सामवा के पर्धा अवगते की भी होई स्थायस्थकता न समध्यी होती। प्राचित पीराधिक उन्होंनों नथा रामध्या के स्थापस्थकता न समध्यी होती। प्राचित पीराधिक उन्होंनों नथा रामध्या के स्थापस्थ कर स्थापस्थ स्थापस्थ कर स्थापस्थ स्थापस्थ कर स्थापस्थ कर स्थापस्थ कर स्थापस्थ स्थापस्थ कर स्थापस्थ स्थापस्थ कर स्थापस्थ कर स्थापस्थ कर स्थापस्थ कर स्थापस्थ कर स्थापस्थ कर स्थापस्थ स्थापस्थ स्थापस्थ स्थापस्थ कर स्थापस्थ कर स्थापस्थ कर स्थापस्थ स्यापस्थ स्थापस्थ स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्थ स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य स्थापस्य

"हे देवगण, मुझे वादान दीजिये कि यह सुन्दर सञ्जूषी या सप्त सगरी, जो देवी जेंचती है माओं देवतरकों द्वारा बनाई गई हो, शील ही बस जाय ।)" देवताकों ने 'पूरामश्च' कहा और इहा समय बाद पुरी सावा हो गई! बारह वर्ष के जांतर हम समुरा नगरी तथा हमके साम-पाम के प्रतेश की कांचा ही पहाट गई।

रहा हो और उसके यहाँ से चले लाने पर सूरमेन वहाँ का स्वामी बना हा। इसी इर्सम के नाम पर जनपद का नामकरण होने की चर्चा उत्पर को जा ख़की है।

- (१) 'हत्वा च लवणं रखी मधुद्रम' सहावलम्। रामून्तो मधुरां नाम पूरी यत्र धकार वे॥।।
- ं (विष्णु पुट १, १२, ४) (२) "हिस्ता बर्न तस्सीमित्रिः निवेशंगोऽभ्यगंचयत्। भवाय तस्य देशस्य प्रयोः परमधर्मवित्॥"
- (व) "इयं मधुप्ररी व्यवा मधुरा देवनिर्मिता। . निवेशं प्राप्तुयाचक्रीग्रमेष मैद्रत्तुषरः परः॥"

। ( रामा० उत्तरः, ५०, ४ )

यादव येंश का पुन: अधिकार—गौराखिक चतुर्जृति से जात होता है कि शहफ की मृत्यु के बाद वादव यंशी सत्वाज् या सत्वंत के पुत्र भीम सारवत ने मृत्यु त्वारी तथा उसके शासपास के प्रदेश पर स्विकार कर स्वार्ण । ऐसा प्रशीत होता है कि हयेंब्व और मधुबती की संत्रीत का संवंध भीम सारवत और उसके चहातों के साथ दहा । सम्भवत: ह्सीबिए हरियंश में कहा गया है कि हमेंस्व का वंश यहुवंश के साथ सुखमिक जावता।

भीम सात्वत के दुन थं पड़ कीर कृष्णि ये । इन दोनों के बंदा बहुत शिस्ट हुए । मं पक का बंदा सपुरा मदेश का स्थिकारी हुआ सौर सृष्टिय के संरास द्वारका के सासक हुए । महाभारत खुद के पूर्व मधुरा के शासक हुए । महाभारत खुद के पूर्व मधुरा के शासक अप्रते मधुरा के शासक अप्रते मधुरा के स्वार वंदा में उस समय द्वार के प्रत्य बसुदेव थे । उप्रतेन के आई देवक के सात पुत्रिम थीं, जिनमें देवकी सक्सी बड़ी थीं। इन सातों का विवाह बसुदेव के साथ हुआ। पसुदेव के देवकी ते हम्भ पेदा हुए । बसुदेव को बहन उन्ती शामा पीड़ को स्वारी गई, जिससे पुष्टिस्टर खादि पाँच पांचवों का सम्ब हुआ।

यं अब और वृच्चि द्वारा परिषाणित राज्य गावाराज्य ये, स्थाँत इनका शासन किसी एक राजा के द्वारा व डोकर जनता के जुने हुए व्यक्तियों द्वारा होता था। ये व्यक्ति स्थाने में से एक स्थान जुन खेने थे, जो 'गया मुख्य' कहकासा था। कहीं कहीं हुए 'राजा' जी कहने थे, पर जुपतन्त्र वासे स्वेन्द्वासारी राजा से यह भिन्न होता था। महाभारत के समय अंथक और दृष्टिय
राज्यों ने मिल कर स्थलमा एक संघ बना खिया था। इस संघ के दो सुखिय
सुने गये—संधकों के प्रतिनिधि उत्रसेन सीर युच्चियों के कृष्य। संघ की
स्वस्था सहुत समय तक सक्कता के साथ सकतो रही और उसके ग्रासन से
प्रमा सन्तर रही।

प्राचीन मधुरा का वर्ष्य — शतुष्व के समय थीर उनके बाद मधुरा वा मधुरा कारी के आकार थीर विस्तार का शत्यक पता नहीं चलता ! पायीन पौराधिक वर्षामों से इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है !

यमुना नदी था प्रवाह प्राचीन काळ में बदलता बाबा है । मह श्रीर श्रमुंग के तमय में बसुना की बारा 'उस रक्षान के वाल से बहती रही होगी किसे यस महोबी कहते हैं । वर्तमान मशुरा नगरी चीर महोबी के बीच में बहुत से पुराने टीखें दिलाई पहने हैं । इन टीखों से शाचीन बस्तियों के विचार बादी संदया में आग हुए हैं, किनसे इस बात की पुटिट होती है कि इस पुरानी बस्ती थी। इस मून्माम की स्ववस्थित सुराई होने पर सामवत इस बात का पक्षा चळ सकेंगा कि विशिज्य काखों में मशुरा की बस्ती में क्या-वर्षा परिवर्षन हुए।

चराह पुराख (प्राच्याय १६%, ६१) से जात होता है कि किसी समय मधुरा नगरी धोचर्यन पर्धत जीर यमुना नदी के धीच बसी हुई घी जीर इन्हें बीच की दूरी चधिक नहीं थी। वर्तवान स्थिति ऐसी नहीं है, वर्गीकि एवं गोवर्धन यमुना से काफी बूर है। पेसा बसीत होनाहें कि किसी समय गोवर्धन चीर यमुना से बीच इतनी दूरी न रहीं होगी जिलती कि सान है। इनिवंश प्राय्य में भी कुछ इस प्रकार का संकेल श्राह होता है ॰

मुसंग्रतद्वारवती पत्यरोद्गारद्वासिनी ॥४६॥ श्रामेशपुरुषा हम्यरवरथसंदुला । श्राह्व चन्त्रपतीकाता समुनातीरद्योभितता ॥६०॥ पुरुषाप्रस्कृती हुगाँ रक्षसंच्यगद्यिता । चेत्रासि सस्यसंदास्याः काले देवरच वर्षति ॥६१॥ सद्मारी प्रमुदिता सा पुरीस्म प्रकाशले ।" १, "गिरिर्गोवर्षनी नाम मधुरायास्वद्रस्तः ।" हरिर्वरा (१,४४,३६)

#### श्रध्याय प्र

# श्रीकृष्ण का समय

श्रा या शूरसेन समय के हितहाम में श्रीकृष्य का समय बहे महत्व का है। इसी समय में धमार्तक चीर नृपतन के बीच कठीर संघर्ष हुए, मगध-राज्य की शक्ति का विश्तार हुचा चीर भारत का वह महान् सीपण संप्राम हुचा कित 'महामारत युद्ध' कहते हैं। इन राजनतिक इक्षचकों के चितिरिक्त हुम काल का सौरकृतिक अहत्व मी है। श्रीकृष्य साधारण व्यक्तिन होकर युगपुरुप थे। उनके व्यक्तित्व में मारत का प्रकार समासायन्य राजनीतिवेता ही नहीं, एक महान् कमेंगोगी चीर दार्थ निक प्राप्त हुचा, जिसका सीसा-ज्ञान समस्त मानव-नाति पूर्व सभी देश-काल के खिल पथ-नवर्शक है।

सपुरा नगरी इस महान् विस्ति का जन्मस्थान होने के कारण धन्य हो गई ! मधुरा हो नहीं, सारा श्रास्तेन या श्रम धनवद धानंदर्कद कृष्य की मनोहर बीखाओं की कोइक्ष्मि होने के कारण गोरवान्त्रित हो गया । मधुरा बीर प्रम को कालांतर ही जो शसाधारण महस्य प्रास हुए। वह इस महादुक्य को मनमुद्रिम चीर कीइक्ष्मि होने के कारण ही। ओइक्ष्म भागवत्त्वार्म के सहात् स्रोत हुए । इस धर्म ने कोटि.कोटि मारवीय जन का धनुरंजन से किया हो, माथ ही कितने ही विदेशी इसके हुगा प्रमावित हुए । प्राचीन और धर्मांचीन साहित्स का एक बदा साग हुग्या की मनोहर खीखाओं से भोतमोत है। उनके सोरूरंजक रूप ने सारतीय जनता के मानस-यटक पर भो खाव काग नी है वह चिन्नट है।

वर्षभान ऐतिहासिक चनुर्यचानों के खायार पर श्रीकृत्या को साम समयम १० ५० ११०० माना जाता है। वे सम्मयता १०० वर्ष से कुन्न करर की चायु तक सीतित रहे। चपने इस ग्रीर्चजीवन में करनें विविध प्रकार के कार्यों में स्वतः प्रज्ञा वस्तु। वस्त्रक प्राथम सोने सन में कटा चौर शेष द्वारका में स्वतीत दुखा। बीच-बीच में करनें सन्य सोने सनप्तें में भी जाना परा। जो चनेक प्रकार करने समय में चर्च जनके वित्तृत चर्च पुराची तथा महाभाग में सिक्षती है। वैदिक नाहित्य में को इच्छ का बक्षोत्य बहुत कम मिखता है और उसमें उन्हें मानव-रूप में ही दिलाया शया है, न कि नारायण या विपतु के भवतार रूप में?

यहाँ इम उन मुख्य घटनायों ही चर्चा करेंगे जो शीकृष्ण के नीवन में विशेष रूप से संबंधित वहीं हैं। मारिमिक घटनायाँ, जिनका संबंध मन से दे, प्राची में (विशेष कर भागवत सुरायां के दराम सर्वध में) विस्तार में दी हैं। महानावट-युद्ध में श्रीकृष्ण का कार्य स्वया जनका द्वारका का नीवन महामारस में विश्तृत रूप से वार्यात है।

१. उदाहरएएर्थ देखिए छांदोग्य उपनिषद् (३,१७,६), जिसमें देवकीपुन कृप्ण का उल्लेख है और उन्हें चोर द्यांगिरस का शिष्य कहा है। परवर्ती साहित्य में श्रीरूप्ण को देव या विष्णु रूप में प्रदर्शित करने फा भाष मिलता है (दे॰ तैतिरीय आरण्यक, १८, १,६; पाणिनि-श्रष्टाध्यायी, ४, ३, ६८ श्रादि) । महाभारत तथा हरिवंश, विप्णु मझ, वायुं, भागवत, पद्म, देवी भागवत, अग्नि तथा महावैवर्त पुराणों में उन्हें प्रायः भगवान् रूप में ही दिखाया गया है। इन प्रंथी में यद्यपि कृष्ण के अलोकिक तत्व की प्रधानता है तो भी उनके मानर या ऐतिहासिक रूप के भी दर्शन यत्र-तत्र मिलते हैं। पुराणां में हुप्ण मंबंधी विभिन्न वर्णनों के श्राधार पर कुछ पार्चात्य विद्वानी की वह करपना करने का अवसर मिला कि कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। इस कल्पना की पुष्टि में अनेक दलीलें दी गई है, जो ठीक नहीं सिंड होतीं। यदि महाभारत श्रीर पुराणों के श्रतिरिक्त ब्राह्मण्-मंधी तथा उपनिपदों के उल्लेग्न देग्ने जायें तो कृष्ण के मेतिहासिक तत्व का पता चल जायमा । मीद्ध-प्रंथ घट जातक तथा जैन-प्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र से भी श्रीरूपण का ऐतिहासिक होना सिद्ध है । यह मत भी श्रामफ है कि अज के कृदण, द्वारका के कृदण तथा महाभारतके हुटण एक न होकर अलग-अलग व्यक्ति थे । ( श्रीकृत्या की नेतिहासिकता तथा तत्संबंधी श्रन्य समस्यात्रों के लिए देशिए राय चौधरी-त्राली हिस्ट्रो स्थाफ वैदण्य सेक्ट, पृ० ३१, ४२; स्थार**्**जी० संदारकार— प्रथमाला, जिल्ह २, ए० ४८-२६१; विटरनीज्—हिस्टी श्राफ इ डियन लिटरेचर, जिल्द १,५० ४४६; मैरुडानल तथा कीथ-वेरिक इ हेक्स, जि०१, प्र० १८४; प्रियर्मन-एनसाइम्लोपीडिया श्राफ रिलीजंस ('भक्ति' पर नियंध); मगवानदास-कृत्रम्; तदपत्रिकर-दि कृष्ण प्रायलमः; पार्जीटर-गृश्यंट इ डियन डिस्टारिक्ल ट्रेडीरान चादि ।)

#### कंस का शासन

श्रीमृत्य के सन्म के पहले शूरसेन सनपद का शासक कंस था, को सं पक्षंत्री उप्रसेन का पुत्र था। बचपन से ही कंस स्वेष्ट्राचारी था। पद्म होने पर वह अनदा को स्रियक कह पहुँचाने लगा। उसे नायार्ज्ञ को परंपरा रिवर हा थी थीर शूरसेन जनपद में वह स्वेष्ट्राचारी मुददंत्र स्थापित करता साहसाथ। उसने ध्वत्री शांकि बदाकर उप्रसेन को पद्मुत कर दिया चौर स्वय समुरा के पार्वो शांकि कहा बचा वहा हिस काता के एक कहे भाग का स्वास था। उसने साध्याधिक था। परम्तु कंसकी स्थीति वहीं एक सीमित नहीं हों। वह शीप्त ही मधुरा को निरंदुक शासक बन गवा और प्रका को सनेक प्रकार से पीवित करने समा। इससे प्रभा में कंस के प्रति बहुत साध्य एक साध्याधिक था। पर लंस की शक्त का साध्याधी परीवा था। पर लंस की शक्त हननी प्रवक्त थीर उसका सार्वेक हतना हाथा हुया था कि बहुत समय सक सनता उसके साथावारों को सहती रही धीर उसके वितर प्रस्त कर सकते में समार्थ हो।

लंस की इस शांकि का प्रधान कारण यह था कि जसे सार्यांवर्ग के तरकालीन नविभाग के विशास साम्राज्य का शासक था । उसने घनेक परेशों के राजा के सिहास साम्राज्य का शासक था । उसने घनेक परेशों के राजा के सिहास साम्राज्य का शासक था । उसने घनेक परेशों के राजा में से निजी निजी । केंस को बारार्स में सिहा सी विश्व की सिहा चीरी हों से सी बारार्स में सिहा चीरी शासि नामक अपनी दो सब कि पाइव वंशो राजा सिहा से बार के सिहा चीर करासंघ ने चारां पे से प्रधान का हिए से में सिहा मार्स मार्स मार्स में सिहा मार्स मार्

### थीकुण्या का जन्म

केंस ही चचेरी बहन देवती मुर्-पुत्र वसुदेव को स्वाही गई यो । प्रायो के घनुसार वय कंस को यह सरिव्यवायी ज्ञात हुई कि देवकी के गर्भ से स्टब्स भाटतें वश्ये के हाथ से उसकी मृत्यु होशी तो यह बहुत सर्गाकृत हो गया। उसने वसुरेव-देवकी की काराशार में बन्द कम निया।

समक्त उसे दिवात कर दिया। "
गोड़ जा नद ने जुन-जनम पर बड़ा उत्सव सनाया । संद् विन वर्ष क्षेत्र को कर देने मधुरा चाया करते थे । उनसे सेंट होने पर धारुरेव ने नद बो बजर्य चौर हुच्या के जन्म पर बधाई ही । पिनु मोह के कारण उन्होंने नद में कहा- "अन में बड़े उपमुखें की खार्जावाड़ि, चंडों सीम्र जाकर रोहिणी धी। बच्चों की रुवा करो ।"

जब कुसरे दिन प्राप्त करा न बाह्यफ के स्थान में करवा को पाया तो यह वर्ष सोब-विचार में पढ शया । उसने उस वरची को भी लेकिन रखता टीड में

<sup>.</sup> पुरामा रे अनुसार पत्तराम सर्थमध्य उपनी ने गर्भ में आय, रिवें देवी शानि हारा ये बसुनेय की इसरी पत्नी रोहिम्मी के गर्भ में स्था नानरित पर निये गये। इस घटना के नारम ही जलदेय का नाम समर्थमा पहा ।

भागः पुत्र श्रीर त्र ४५ पुत्र को छोड़ प्राय सप्त पुराम भीरृत्या के स्वाभावित क्रम की बात वहने हैं निकित्या के क्रम कर है क्रम क्रम की स्वार के उटरा क्रम के स्वार के क्रम के माने स्वार के ने की स्वार के स्वा

४ हिरिवश में मार्ग का कोई वर्गान नहीं है। अन्य पुराला में अपने अर्थ वारागार के क्याटा के कुलने तथा अहिंगों को निहा में लेकर आर्थ अनेक घटनाआ का वर्णान है।

अने घटनाओं सा यहाँन है।

अ द्वार पुराणों ने अनुसार भेम अवनी गलनी पर पड़ा लिजित हुआ
और मने यमुदेव-ज्यमें मो यथन मुक्त यह निया।

हरियंश पुराया में कहा गया है कि जंद-बज़ोदा बच्चों सदित मधुरा ग्राये और वसुदेव की बात भान कर नंद ने यसुना के किनारे-किनारे चसकर भएना देश उत्तर में गोवर्धन की तरहटी में खगा दिया।

### प्तना-वध

कंस को जब कृष्ण की उत्पत्ति तथा उनके बय जाने का रहस्य ज्ञात हुआ तो वह कोध से आगबनुका हो गया। उपने कियी न किसी महार अपने सब्द-विर्मेष्ठ को सदा के जिए वूर करने की छानी। पहले प्तना नाम की भी इस कार्य के जिए कोशी गई। यह अपने उसनों पर विष बर बोप कर गोड़का गई और हुल्या को दूध पिखाना चाहा, किन्तु उपना पड्यंत्र सफल न ही मका भीर उसे स्वयं अपने आगों से हाथ जोगा पदा।"

इ. पद्म पुराण् में विपरीत गाथा है । उसके अनुसार वसुदेव स्वयं अज गये और वलराम को यशोटा के हायों सींप कर लीट आये (पद्म० प्र० २५३, ६५-६०) । मालूम होता है कि जन्म के उपरान्त नंद को मधुरा जाना पड़ा । वहाँ जाकर उन्होंने राजनीय कर सुफाया, मिजों में भेट की तथा जन्मोस्सव के लिए आवरयक सामग्री सरीदी होगी । महाभारत और हरियंग में जन्मोस्मव का कोई उन्लेग्न नहीं है । प्रन्य पुराण्ं। के अनुसार जन्मोस्मव मनाया गया तथा धमुदेव के भेजे पुरोहित गर्ग गोछुल आये । उन्होंने रिग्नु के प्राथमिक संस्कार मंपल कराये । कुछ पुराण्ं। में तथा परवर्ती भाषा साहित्य में गाम-करण, अजपाशत, कर्ण्यदेव, रहायंभन, युटनों के यल चलने, मारान पोरी आदि के विगार से वर्णन मिलने हें । स्र-कृत याल-लीला-वर्णन मपने आधिक सुंटर है ।

व्यान नवन आवक सुटर है।

५. हिर्पिश (६३) वे अनुसार पुनना वंस की धात्री थी और 'रावुनी'
चिड़िया का रूप बना कर गोबुल गई । त्र० वे० (१०) के अनुसार
यह कंस की घटन थी और सधुरा से जाकशी वनकर कृष्णको देखने
के नजाने गई। इस पुराण में आवा है कि वह पहले चलि की पुत्री
रन्नमाला थी और वासन के प्रति मानुभावना से प्रेरित थी। इसीलिए
यह वासन के रूप कृष्ण को दूध विलाने आई। दूसरे पुराणों के अनुसार पालट्टण ने स्न-पान करने समय उसके प्राण ग्रीच लिये।
त्रमभापा नथा गुजरानी के जुद्ध क्वियों ने पूतना को 'बकी' लिया है।
मुरदास तथा गुजरानी विव नरसी मेहना, परमानंद आदि ने खन्य
कुटे होटी रुभागों वा पूननान्य के वाद उन्नेय किया है, जो पुराणों
में नहीं मिलती।

#### शकटासुर-वध

प्क दिन माता यसीदा काम-काज मि खनी थीं । बालकृष्य भूत से से रहे थे और पैर फेंक रहे थे । बाल यह थी कि वे वृक्त होटो सी गारी से देव रहे थे, जिसके उसर जाने के कारण वे जोर से रीने खनी थे । परन्तु धीमाण से उनके कोई चोट नहीं साहै।

# उल्खल-बंधन तथा यमलाजु न-मोच

कृष्य कव पुरनों के वल चलने समे थे । यशोहा जब काम में न्यार रहतीं सम वे कृष्य को, उपहवी होने के काम्या उसस में बॉध देती थीं। यह दिन कृष्य उसस को प्रसीट कर पमल और कर्जुन नामक दो पेड़ी के सीव में खो में । उसस को में पेड़ों के शीच में यह गया। बद कृष्य ने और समाय सो पीनों पेड़ उसहकट गिर गये। पड़ीस की खियों ने यह दरव देसका बसोदा की सहुत सुरा-महा बहा।

म. पद्मपुराण् (२७२, मर-५) में शास्ट-भंजन के उपरान्त पत्ती-स्पर्याण्य राज्य के मारे जाने का वर्णन है। माग० पु० में तृणावर्त-पथ (७, १म-३३), कृत्य का मृतिका-मञ्जूण तथा वशोदा को प्रद्वांड-दर्शन (७, २४-३७) कथित है।

(७, २४-३७) कांचन है।

E. द्विरिं (६४), प्राप्तुराण (२७२, ५६-६७) के ब्रह्मसर जम कृत्य ने पश्चेस से माखन चुराया तम रूपोहार उन्हें यॉथ कर दूध बेचने चली गई । इन थे० पुट (१४) के ब्रह्मसार जम मां स्तान करने चली गई सम कृत्य ने घर में दूध-मारान चुरा कर खाया; इस पर यरोदा ने उन्हें जरता में बंधने का देंड दिया। भाग० पुठ (६,१८) के ब्रह्मार जम माता ने कृत्य को बोड़ा सा ही सारता दिया तो यालत ने हिंगे में भांड तीड़ दिया। मां ने वच उसे बंध दिया। इस पुराण के अनुसार ये दोनों पेड़ कुबर के पुत्र नजहूरा खोर मिणिनीय थे, जो कृत्य के हाथों ग्रीक पाने के लिए पेड़-इस में जन्मे थे। मठवैट (१४) में केवल एक एक को ही चर्चा भिनाती है और तियादि क यह इस पूर्व जन्म में कुबर का पुत्र था। देवल च्हिर्म ने उसे रभा के साथ देखकर शाप दिया था। पदा० पुठ के ब्रह्मसार ये वृत्त गिरने के वार कितर हो गये | इस पटना के गरा कृत्य का नाम 'दामोर' विस्ता हुआ। इस क्या का वर्षीन परवर्षी भागा-साहित्य में विस्तार के मितना हुआ। इस क्या का वर्षीन परवर्षी भागा-साहित्य में विस्तार के मितना हुआ। इस क्या का वर्षीन परवर्षी भागा-साहित्य में विस्तार के मितना हुआ। इस क्या का वर्षीन परवर्षी भागा-साहित्य में विस्तार के मितनार है।

# स्थान-परिवर्तन

गंद चादि ने आये दिन इस प्रकार की आपश्चिमों से दुःही होकर सोचा कि गोड़ल का स्थान चशुन हो गया है और उसकी चद्वने में ही कदयाया है। इसत: ये चान्य खोगों सहित गोड़ल छोड़ कर कृत्याय में जाकर सस गये। इशियों के श्रनुसार कृष्य कर सात वर्ष है हो बाये ये तब यह स्थान-परिवर्तन हसी।"

### कालिय-दमन"

पुन्दावन में बसने के उपराश्य हत्या ने पहाँ से सर्पों को अगाने का विचार किया । पुन्दावन के एक हुन्द में ये विशेष रूप से रहते थे। इनमें कालिय नामक नाग सबसे अयंकर था । इध्या ने बुद्धि-कीग्रल से उसे तथा धारप सर्पों को वहाँ से बाहर किया।

१०. "सिमन्तेव क्रमत्याने सप्तयपाँ वसूवतुः।" (हरि०,६४,९); हिर्चिश के अनुसार कृष्ण ने वलराम से ग्णान-परिवर्तन की आवश्यकता बताते हुए पहा कि यह स्थान (गोडल) घट्टत सर गया है। स्थानं-परिवर्तन का एक कारण गोडल में भेड़ियों का उपह्रव भी कताया गया है। त्रवा पर कारण गोडल में भेड़ियों का उपह्रव भी कताया गया है। त्रव प्राण (१८५,४५-६०) श्रोर विप्णु पु० (६, २१-४१) के अनुसार प्रन्तायन पहले वहुत गरम श्रीर स्था था; नंदादि के जाते ही वहाँ पर्या श्रम्य हुत के से एहा वह तस्य प्रपट हो गये। गोचरभूमि तथा जल के सुपास के कारण क्राय श्रायक्षक सुविधाएँ प्राप्त हो जाने से लोगों को यहाँ वड़ा श्राया मिला। यह मुन्त्रवन संभवतः आधुनिक नंदगांव के दिल्प-परिचम में वाप्तवन की श्रोर फैला था। नंदादि गोपों ने नंदगांव में या इसके श्रासमस प्रपत्नी दसती बसाई होगी। एक सत्र के श्रमुसार प्राप्ति प्रवृत्ति के संभीप था।

११. नाग नायने से पहले और स्थान-परिवर्तन के उपरांत भागवत में कुद्र और घटनाओं का रत्लेख है जो अन्य पुराखों में नहीं मिलतीं। वे घटनायें हैं—चस्तामुर-वच (भाग० अ० ११, ४१-४४), ककासुर-वा (११, ४६-४३), अवासुर-वच (अ० १२) व म ब्रह्मामेड (अ० १३-१४)। परवर्ती भाषा-साहित्यकारों ने भी इन कथाओं का विस्तार से वर्षन किया है।

ारवा है। १२. इस घटना का विस्तार आगदत में ऋषिक है। इसके श्रतुसार नारड़ के मय से कालियनाग इस कुंड में रहता या। उसरे विप प्रे कारण जो पशु वा ग्वाल इस कुंड का जल पीते के वे यचते तये।

٧.

### घेतुक-यव

एन्दायन में लाड़ों का प्रकारन था, जियमें गर्म बहुत बहु गये थे। इनमें सेमुक प्रमुप्त था। इन गरहों के कारण ज्यास्वाकों की बड़ी स्तुविधा रहतों भी श्रीर थे पर के मारे उधर न जाते थे। कृष्ण के दक्ष ने उन्हें नए का गाँव को कार्यासनों से प्रतिक कर दिया। 172

#### प्रलंब-यघ

क्स के पाद मर्जन नामक एक रायुस ने वोप का येप घर बस्देत की हानि पहुँचाने की कुपेदा की। यह वस्त्रेय की कंधे पर उठा कर से आगी! सेकिन बसराम ने प्रपने अनुविक्त पराक्रम से उपे मार डाला । बात वह भी कि सेल में आंकीर के पेड़ी तक दो वोप साथ दीड़ कर साते थे। वह बार राम और क्यायेपकारी मर्जन कर । मर्जन ने प्रकार प्रसार देल अपना कार साधना चाहा। साम ने दुराई री, हत्यादि ने पूर से च्याम की सकराम की सक्ताया हा हो। से में दूर की मार दें। तब साहस स्वीर राम ने बसे मार साधना चाहा। की सुर की मार दें। तब साहस स्वीर राम ने बसे मार साधा । पर

श्रंत में कृष्ण ने कुंड में शृह्द कर जल के भीतर नागराज फालिय से पुंध किया श्रीर उसे परास्त कर सथ नागों के सहित अन्यन्न जाने के विवर्ध किया। जल कृष्ण कुंड में पुसे तो अजवासी हाहा कर करने लगे। केवर पतारा अप पढ़े के स्वांक उन्हें कृष्ण की श्रलीकिक राक्ति का ज्ञान था। कालिय-तान के अनंतर श्रीकृष्ण के बाहर निकलने पर सप कोंग मकत हुए। नाग-समन की क्या से यह अभिवाय भी लगाया जाता है कि नाग मामक मानव-जाति को, जो इस समय श्रुंशबन के एक भाग में रही थी, श्रीकृष्ण ने निकाल कर दूसरी जगह जाने को साथ्य किया।

१६. हरिवंश (७०), भाग० (अ० १४) तथा वर्णवे० ५० (२१) के अनुसार धेनुरु ने कृष्ण से अपनी सृत्यु की प्रार्थना की, पर कृष्ण अर्थ भक्त को न मार सके। अचानक धेनुरु कृष्ण के वास्तविक स्तरूप को भूल पर हन पर आवस्या कर बैठा और मारा गया। इसके अनुसार धेनुरु पहले जन्म में बलियुन 'साइसिक' या और तिलोत्तमा के साव संभोग करने वर्ण बुर्यासा के साव संभोग करने वर्ण बुर्यासा के साथ संभोग करने वर्ण बुर्यासा के साथ संभोग करने वर्ण बुर्यासा की वर्णस्या में विच्न वर्णस्यत करने के कारण अभिराम हो गर्दभ मना।

१४. हरि० ७१; बडा० १८७, १-३०; विष्णु०, ६, १-३० र्रेष्ठवर्ष । (२६, १४-१८) के खतुसार प्रसंग नाम प्रतंत्र या और यह येत के रूप में खारम । गोवर्धन-पद्मा ११

गोकुल के सोप प्राचीन रीति के खनुसार वर्णकाळ बीतने और शार के भारतर पर इन्ह देवता की चूना किया करते थे। बनका विश्वास था कि इन्ह की हरण के कारण वर्ष होती है, जिसके परिणामस्वरूप धनवान्य बहुता है। इस्ल धीर वधदेव ने इन्ह की चूना का विशेष किया तथा तोवर्षन बहुता है। इस्ल धीर वधदेव ने इन्ह की चूना का विशेष किया तथा तोवर्षन (परती माता, तो सन्त चौर सक देती है) की चूना का भारतीन किया। इस मकार पढ़ और हप्या ने इन्ह के सम्बन्धित महत्त की घटाने का कार्य किया; इसरी धीर यबदेव ने इस संकर्ष की मुंदि के सावर्षों की स्तीन निकास। पुरायों में क्या है कि इस पर इन्ह मुद्ध हो गया और उवने इसनी भीपय वपा की कि हाहाकार सच गया। हिन्द कुप्य ने दिन की श्रव से तिरि द्वारा गोप-गोविकार्यों, तीसों सादि की रहा की। इस प्रकार इन्ह-चूना के स्थान पर सब गोवर्थों-चूना की स्थापका की गई। व

१४. मलंब-यच के उपरान्त माग० पुराण में मुंजवन में झिन-कांड का प्रसंग है; इन्ला ने अन्नि शांत कर गोणें की रचा की (आ०१६) ! शार ऋतु के आगमन पर म० थै० (२२) और माग० (२७) कात्यायनी मत का उल्लेख करते हैं ! इन पुराणों के अनुसार गोणियों इन्ला का पति-भाव से चिंतन करती हुई कात्यायनी-मत करती थीं । इन्ला ने एक दिन ! यमुना में स्मान करती हुई गोणियों के कपड़े चुरा लिये और कुछ देर तक उन्हें तंग करते के याद वापस दे दिये । इन पुराणों में आगे कहा है कि इस|मत के तीन मास वाद महारास-सीला|हुई ! कात्यायनी-मत का वर्षों गार्रीमक पुराणों में नहीं मिलता । आग० (२३) में चिंतिस्त माझलों के वहा, में मुले, गोणें हारा भोजन भाँगने का प्रसंग भी प्राचीन पुराणों में मही मिलता ।

१६. हरिः (७२-७६) त्या पदाः (२७२, १८१-२१७) में इन्द्र हारा सात दिन तक पोर वृष्टि करने का चल्लेस मिलताई । महा पुराण (१८५), विन्तुः (१९०,४-१२,४६) तथा हरिनंश के खतुसार वर्षा शांत होने पर इन्द्र ऐसवत,पर चढ़कर हमा माँगने के लिए हुएए के पास आये। मागाः के खतुसार है हूँ गुप्त रूप से कृष्य से मिले; उन्हें खन्य गोवों ने महीदिया। एवह कृष्य के प्रसम् परने के लिए समी से, मुरमी गाय लेकर साये—मागाः (२७)।

गेपर्यन-पूजा के बाद भागवत (२८, १-१७) में एक घटना पर्णित!, है कि एक दिन नंद को, खब के नदी में स्नान कर रहे थे, महस्र के दूछ

( v.

#### रास

कृष्ण के प्रति बजयासियों का बहु को हु था । गोवियों सो विरोध की से उनके सौंदर्य तथा साह्मयूर्ण कार्यों पर सुक्त थीं। अर्थान प्राण्डें के कर-कार रास्त्र पूर्विमा की एक सुहावनी शत को गोवियों ने कृत्य के साथ मिक्स प्रत्य-मान किया। इकका नाम 'साम प्रतिद हुआ। " भी थीं-पेर्ट व मान प्रत्य-मान किया। इकका नाम 'साम प्रतिद हुआ। " भी प्रतिक होते थे। स्पेसवा शत में इस बकार के मनोविनोदी और रोकन्द्रों को इस हैं जी मचारित किया गया कि निवसे शान में भी मजत रह कर बंग के उन वहुर्यों से यचा आ मके को साथे दिन योज्य में दूसा करते थे।

#### थरिष्ट-वध

कृत्य जिम समय रास में मन्त्र थे वन्त्रें गोशासा से चरित्र जात है पैस के उपहुत का समाधार मिला । चानपास के गोशों में भगदूर मध गर्र भीर से पृत्य के पाम यह समाचार लेकर खाये। कृत्या ने चरित्र का सर्व हा उनका भय दूर किया। १०

अपने लोक को ले गये। कृष्ण ने वहाँ जाकर नंद को छुड़ाया छीर इसके याद गोगों को वैष्टुरुठ-लोक के टर्शन कराये।

१७. हरि० ७७; ब्रह्म० १८६; विद्याु० १३; साग० १४-३३। परवर्ती पुराखों में रास या महारास का विस्तार से कथन नित्ती १। पद्म (-७२,४४८-१८०) तथा ब्रह्मवैचर्त (२०-४३) से तो रास के १ हारे शामशीडा का विग्हत वर्णन किया गया है। ब्रह्म वै० के वर्णने में एशा तथा व्यस्त्य सिन्यों का भी खानरायोत्तिवृद्धी खालेयन दिया गया है। वस्तुत: एक सीधीमाडी घटना को संस्कृत एवं भावा के परवर्ती • भक्त कवियों ने यहुत यहा-चढ़ा कर विश्वित किया है।

भाग० पु: (३४) रामक्रीडा के तत्काल बाद हो थ्यार घटनार्थी मा समावेश फरता है—(१) श्रान्थिमान्यन में सास्वती नही के निगर सोते नंद की श्रजमर से रहा थ्योर (२) ज्यी रात कुवेर-स्थिर शंदपूर्व यह के द्वारा गोपियों को हरने दी धृष्टता तथा पृष्ण द्वारा उनकी रहा श्रीर शंसपक वा वय।

१म. हरिवेश ७म, भाग० ३६, १-१५; ब्रह्म० १म४, ४६-४म चारि । ब्रह्मवै० (१६, १५-१४) में व्यक्ति का नाम 'पत्नेव' दिया है । इस प्रकार प्रज तथा उसके निवासियों पर संकट आये और चार्य से प्रापित्रास्त जंगलों और इन्हों को भी कृष्या ने अपनी प्राक्ति और चार्य से निष्यंटक बना दिया । अभी एक जितनी घटनाएँ घरों उसमें यतना के संबंध में ही पुराशों में स्पष्ट संकेत मिळता है कि वह कंस की जेजी हुई थी। घग्य सब घटनाएँ वार्कस्तिक या देवी प्रधीत होती हुँ, संभवतः उनमें अंस का विशेष हाथ प्रयाद वार्य स्वाद क्षाय हान प्रवाद की यह है कि प्रारंभिक प्रशायों—हरिवरा, वायु, नहा—में कृष्य के साध कम वामस्कारिक घटनाओं के संबंध में कृष्य के साध कम वामस्कारिक घटनाओं का संबंध है है। केवक घटनाओं में संबंध में ही होई है। केवक घटनाओं में संवंध में ही इन्हों कमारा: इन घटनाओं में एकि हुई है। केवक घटनाओं में संवंध में ही इन्हों कमारा: इन घटनाओं में वाहकी याओं को कथाओं को भी परवर्ती पुरायों में बहुत पटा-वृद्ध कर हहा गया है। बाहद वी रात्री के चाह के संस्कृत पूर्व भाषा साहित्य में वो ये वाले और भी अनुर भाग में मिळती हैं।

# धनुर्याग और श्रक्र्रका बज-श्रागमन

हृत्या यायान में ही कई शाकिस्मिक तुर्यटनाओं का सामना करने तथा कंस के पहराशों को विश्वत करने के कारण बहुत स्रोक-प्रिय हो गये थे। सारे मन में हसे होडे बीद बासक के शति तियोग मन्द्र पेदा हो गया। किन्तु दूसरी और मधुरापिक कंस हृत्या की इस दशति से यहरा रहा था बीद समस रहा था कि एक दिन स्वयंत्र करा शीस-स्ट बार मकता है।

साझाउववादी कंस ने चान्त में कुटतीति की शर्या की और दानपति सक्ष के द्वारा 'अनुवांत' के बहाने कुट्या-वक्षराम की अधुरा बुखाने का विचार किया। अक्षर अपने समय में खंधक-युच्चि संव के वृक्ष वर्षों का मिसद गेता था। संमवत: यह बहुत ही धुत्राख और व्यावहारिक त्रान-सम्पष्ट पुरुष था। यंस की उस समय ऐसे ही वृक्ष चतुर और विश्वस्त स्पक्ति की भागरपकताथी।

कंस ने पहले धनुर्यात की तैयारी करकी धीर फिर धकर्यके गोनुस्र मेशा। १९

१६. हरिवंश ७६; मद्या० १६०, १-२१; बिच्गु० १४, १-२४; भाग० ३६, १६-२४ चादि । हरिवंश के चातुसार कंस ने अक्ट्र को भेजने के पदले पमुदेव को सुरा-भला कहा चौर उन्हें ही चपने चौर शब्य के बीच बैमनाय उत्पन्न करने वाला वहा । मद्या० चौर विष्णु० के अनुमार कंम ने अक्ट्र को होड़ कर सभी यादवों के यथ की

सकर के द्वापूर्व केशी कृष्ण के बदार्थ सन्न पहुँच सुकाया, परंड इच्याने क्से भी साक बाब्या ।\*\*

### **छ**प्ण का मधुरा-गमन

ये बोर बाखक सन्यम समय सभुरा नगरी की शोधा देखने के छोन की संबरण न कर सके। पहकी बार उन्होंने इतना बढ़ी नगर देखा था। वे सुबय सब्दों से दोने हुप नगर की शोधा देखने खो।

२०. हरियंरा के वर्णन से प्रतीत होता है कि केशी कंस का परम प्रिय माई या मित्र था । केशी के बारने से कृष्ण का नाम 'केशव' हुआ। पुराखों के अनुसार केशी चोड़े का रूप यना कर कृष्ण की मारने गया था—प्रहा० १६०, २२-४८, माग० ३७, १-२४। विष्णु० १६, १-२८।

२१. इरियंश परः प्रहा० १६१-६२; विष्णु० १७, १-१६, ६; आगवर

२१, १-४१; प्राव्ये० ७०, १-७२। इरियंश के अतिरिक्त अन्य पुराणों में आया है कि मज की गीपियाँ इप्ण को मशुरा न जाने देना चाइती थी। उन्होंने अमूर की वियोग भी किया और रथ को रोक लिया। महावैयर्त में गोपियाँ की वियोग-च्या विस्तार से विश्वेत है। मज भाषा, बंगला तथा गुज-राती के अनेक कवियों ने इस कहण प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया है।

### कंस के समय मधुरा

. इंस के समय में मधुरा का बधा-श्वरूप था, इसकी कुछ मखक पौराणिक वर्षों में देशी का सकती है। जब ब्रीकृत्य ने पहली बार इस नगरी की देशा हो भागवतकार के शब्दों में उसकी शोमा इस प्रकार की धी<sup>व र</sup>------

"तस तगरी के प्रयेश-द्वार केंचे थे और स्कटिक परधर के बने हुए थे। वनके वदे-पड़े सिरदक्ष कौर किवार सोने के-थे। नगरी के चारों घोर की दीवाळ (परकोटा) तांचे भौर पीतक की वनी थी तथा उसके नीचे की व्याई दुर्बंग्य थी। नगरी क्षनेक उद्यानों पूर्व सुग्दर उपवर्गों से शोजित थी।

"सुष्यंत्रम चौराहों, महत्तों, व्यविषयों, सार्वेवनिक स्थानों एवं विधिय भवनों से वह सगरी शुक्त थी । वेंदूर्व, बज, शीक्ष्य, मोती, हीरा ब्यादि रानों से सत्तंकुत एजी, वेदियां तथा कर्ज कामगा स्वे थे चीर उन पर घेंठे हुए कत्तुतर सीर मोर सनेक प्रकार के अधुर कन्द कर रहे थे । गक्षियों चीर बाजारों में, सक्कों तथा चीराहों पर विद्रकाष किया गया था चीर उन पर नहीं-तहों एक गायाएँ, दुवी-एक, खाई चीर चावक्ष विकरें हुए में !

"महानों के दरवाओं पर दही शीर चन्दन से खनुक्षेपित तथा लख से मरे हुद महत्व-घट रखे हुद थे, कुर्जो, दीपाविद्यां, बन्दनवारीं तथा फखनुक केंग्रे चीर सुपारी के कुर्चों से द्वार समाये गये थे सीर बन पर पताके धीर महियाँ प्रहार रही थीं।"

वपयु क पर्यान क्षंस या कृत्याकाबीन मधुरा से कहाँ तक मेळ काता है, यह चताना कठिन है। यस्तु इससे तथा अन्य पुरायों में भास वर्षानी से

२२. "ददर्श तां स्फाटिकतुङ्गगोपुरद्वारां वृहद्धे मक्षाटतोरणाम ।

वान्नारकोष्ठां परितादुरासदागुरानरस्योपवनोपरोभिताम् ॥
सीवर्णं नृदंगाटक इन्यंनिरुद्धेः श्रेणी समाभिमेवनैरुपरुताम् ।
वेद्वंवन्नामक नीलविद्वत्रीम् चाहरिदिर्यंतमीपुर्वादेषु ॥
चुष्टे प्रजानस्तर्दाश्चरेत्राचारित्र पाराववर्वाद्धनादिताम् ।
मंभिक्यपापण्यागंचन्त्यां प्रकीर्णमान्यांसरतानतंबुताम् ॥
प्राप्णे के मेद्रिचचंदनोतितैः मस्त्रतीपावित्रीमः सपदावैः ।
सार्द्रभावनुकैः सद्देश्वादः स्वलंहत्वद्वारण्हां सपदिवैः॥
(भागवत, १०, ४१, २०-६३)

हतना धवरण जात होता है कि साकाक्षीन ममुरा पुरु समृद्ध पुरी भी। दहने चारों और नगर-दोवाळ भी तथा नगरी में उद्यानों का चाहुवय था। शेर पिष्यों की शावद उस समय भी ममुरा में अधिकता थी। महलों, महानों, सहकों और बाजारों खादि के तो यार्थ मिखते हैं उनसे पता चढ़ता है कि संस के समय को मधुरा एक धन-धान्य सप्पन्न जाती थी।

# कंस वध

कुरण-चक्षराम का नाम मशुरा में पहले से ही असिद्ध हो खुका था । उनके द्वारा नगर से प्रवेश करते ही एक विचित्र कोलाहल पैदा हो गया । कि सोगों ने उनका विरोध किया वे हुन शक्षकों हारा देखित किये गये । देसे सधुरावासियों की संख्या कम न थी जो प्रस्यच वा सप्रस्यक्तर से छुट्या के

प्रति सहातुम् ति रणते थे। इनमें कंस के कानेक मृत्य भी थे, जैसे सुदाप्त वा गुयाक नामक माकी, इन्हम दासी कादि। कप के राखानार में भी शुरुष ने पहुंच सवे<sup>२</sup>४ शीर वहीं के रचक को समाप्त कर दिया। इतना करने के बाद कुट्या-प्रकरास ने रात में

रचक का समाप्त कर दिया । इतना करन क बाद कुट्या पत्तराम गराः मंभदतः श्रक्ष्य के घर विश्वाम किया । चन्य पुरायों से यह बात निश्चित <sup>हा</sup>

से जात नहीं हो पाती कि दोनों बाइयों ने शत कहाँ विहाई । पर कंस ने ये उपमुजयुर्ण बालें सुनीं । उतने चायूर चौर सुधिक नाम<sup>ड</sup> प्रपने पहतवानों को कृष्ण-बजराम के बच के खिए सिखा-पट्टा दिया ।

सायद कंस ने यह भी सोचा कि उन्हें रंगसंचन में पुस्ते से पूर्व हैं। क्यों न हाथी हाना कुचलना दिया लाग, नमें कि भीतर सुनने पर वे न तार्ने

केसा वातावरया उपस्थित कर हैं।

धात; होते ही दोनों भाई बनुनांत का दश्य देकने हानभवन में सुधे ! टीक वसी समय पूर्व योजनानुसार कुषबार नामक राज्य के एक अर्थकर हायी ने जन पर महार किया । दोनों भाहचों ने इस संकट को दूर किया। भीठा

२३. शात होता है कि कृष्ण ने शस्त्रागार में जानवृक्त कर गड़यड़ी की

अपने सहयोगियों सहित रंगमंत्र पर ही बिताई। म० वै० (अ० १२) के अनुसार नंद और फूप्ण आदि रात में कुविद नामक एक वैक्यम के यहाँ रहे।

जिससे एनके पश्च वालों को कंस के विकद्ध युद्ध फरने को हवियार मिल जायें। पुराणकारों ने तो इतना ही लिखा है कि धनुप तीड़ वर्ष वे आगे बड़े। न्छ. पद्म पुराख (२७०, ३३१-३६३) के अनुसार यह रात होतों भारणे हैं

जाकर कृष्ण चालार से थीर थलराम झुष्टिक से भिड़ गये। इन दोनों पहलवानों को समास कर कृष्ण ने तोसलक नामक एक श्रन्य योदा को भी मारा । कि क्ष के रोप योदाशों में शातद क्षा जाने श्रीर भगद मचने के लिए इतना कृष्य यथेए था। इसी कोलाहल में कृष्ण ऊपर बैठे हुए के स पर कपटे थीर उसकों भी सुद्ध समय बाद परलोक पहुँचा दिया। इस भीषण कोड के समय के स के सुनाम नामक श्रुष्य ने के स की बचाने की चेष्टा की। किन्तु चलराम ने उसे की मार्ग में हो रोक उसका वाय कर हाला। हम

अपना कार्य प्रा करने के उपरांत दोनों आई सर्वप्रथम अपने माता-पिता से मिले । यसुदेव और देवकी इतने समय बाद अपने प्यारे वर्षों से मिल कर इप-गद्गार हो गये । इस प्रकार माता-पिता का कष्ट दूर करने के बाद कृष्ण ने कंस, के पिता उपसेन को, जो अंधकों के नेता थे, पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित किया। समस्त संघ चाइता या कि कृष्ण नेता हों, किन्तु कृष्ण ने उपसेन से कहा—

"मैंने क'स को सिंहासन के लिए नहीं मारा है। जाप थादवों के नेता है, ज्ञतः सिंहासन पर बैठें। " कि मारा है कि इस पर भी इच्या से विशेष अपुरोध किया गया, सब उन्होंने मीतिपूर्य के थयाति के स्ताप का स्मरण दिलाकर सिंहासन-स्वाग की बात कही। " इस प्रकार कृष्ण ने स्वाग और दूर-इंगिला का महान् आवुर्यं उपस्थित किया।

२४. भागवत में कूट श्रीर शल योद्धाश्रों तथा कंस के श्राठ भाइयों (र्फक, म्यमोधक श्रादि) के मारे जाने का भी उल्लेख है।

र्फंस के इस प्रकार भारे जाने पर कुछ लोगों ने हाहाकार भी किया—

"ततो हाहाकृतं सर्वमासीलद्रङ्गमंडलम् ।

श्रवज्ञया हतं रृष्ट्या कृद्योन मथुरेश्वरम् ॥"(विब्रमु पु० ४,२०,६१) तथा-"हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाऽभृदुदीरितः सर्वजनैनेरेन्द्र ।"

(भागः १०, ४४, ३८)

्निस्तर रे, उज्ज ् हो सरुता है कि मधुरेश कंस की इस प्रकार मृत्यु देखकर तथा उसकी रानियों श्रीर परिजनों का हाहाकार (हरिवंश श्र० प्द) सुनकर

दर्शकों में कुछ समय के लिए बड़ी बेचैनी पैदा होगई हो। २६. हरि० ५७, ४२।

२७. "ययाति शापाद्व शोऽयमराज्यार्होऽपि साम्प्रतम् । मयि भृत्ये स्थिते देव नाद्यापयतु किं नृपैः ॥" (विच्णु० ४,२१,१२०)

#### संस्कार

क स-यप तक कृष्ण का जीवन एक प्रकार में भागातवास में भागीत हुआ। एक भीर क स का भावक था तो दूमरी और आगस्मिक धापियों की यह ! या इतसे सुटकारा मिलने पर उनके निवाण्ययन की मात चली। येसे हो ये दोनों माई प्रतिभावान, भोतिक तथा माहसी थे, परन्तु राजन्य-पर्वश्वी के खनुसार शाखानुकल संस्कार एवं रिला-प्राप्ति खानस्वक थी। इसके लिए उन्हें जजविनी में सोदीपनि गुर के खाधम में सेना गया। यहाँ पहुँच कर हुन्य-बतराम ने विधियन रीचा लीव- और खन्य शाखों के साथ धनुनिंहा में विदेश रक्ता प्राप्त की। यहाँ जनकी सुनमा नाइन्य से मेंट हुई, जो उनका गुर-माई हुआ।

# जरासंघ की मधुरा पर चढ़ाई

कंस की शृष्यु का गमाचार पाकर मारथ-मेरेश जरासंध यहुत मुद्र ही गया। वह कंस का रवसुर था। जरासंध अपने समय का महान सालाज्यवारी और कूर शासक था। उसने कितने ही होटे-मोटे राजाओं का राज्य हवप का उन राजाओं को बंदी बना लिया था। जरासंब ने कंस को अपनी तहिंकों संभयत हुसीलिए क्याही थीं जिससे कि पश्चिमी अदरों में भी उसकी पाक करी रहे और उपर गण्याकों को शीन कमजोर पह जाय। कंस की प्रकृति भी जरासंघ से पहुत मिलठी-खलती थी। रायद जरासंघ के चल पर ही कंस स्वपने पिना का प्रभुख कीन कर शूरसेन प्रदेश का राजा बन बैठा था।

धपने जानानृ श्रीर सहायक का इस प्रकार से वध होते देश जरातंथ का मुद्र होना स्वामाविक ही था। श्रव उसने ग्रहसेन जनपट्ट पर धडाई करने

इन. हरियंश में कृष्ण-पलसम के यक्षीपवीत या कोई उल्लेख नहीं है, पर शिला से पहले उसका विधान है। उनका विधारंक संभवत गी इत में हुष्या। याद के पुण्णे—जैसे पदा (१५६, १०४), महावेबर्त (१६० १०२) और भागवत (१४८, १६-४०) में यह्मेपवीत का वर्धन है। इनले अक्सार गार्गावार्थ ने उन्हें गायदो-मंत्र ना उपरेश दिया। सांदीपित के आक्षम में ये वेंसिक दिया तक रहे। हतने हिनां में ये गुरुष्ठल की प्रया ना पालन करते हुए मजुर्विया में ही विशेष शिला प्राप्त कर सके हों। उनकी अवस्था अप वढ़ चली थी, क्योंकि हरियंश के अनुसार सांदीपित के अनुसार अव वे गुना (प्राप्त योवनदेहः) थे। देवी भागवत (२८, १४) के अनुसार सांदीपित के यहाँ से लीटने पर उनकी अवस्था केवल वारह वर्ष की थी। वें यहाँ से लीटने पर उनकी अवस्था केवल वारह वर्ष की थी।

का पक्षा विचार कर लिया। शुरसेन थीर मगध के यीच युद्ध का त्रिशेप महाय है, इभीलिए हरियंश थादि पुराखों में इसका वर्षान विस्तार से मिलता है।

जरासंघ की पहली चढ़ाई — जरासंघ ने पूरे दल-यल के साथ ग्रारतेन जनपद पर चढ़ाई की। धीराधिक वर्णनों के समुमार उसके सहायक कारूप वर रावा दंववक, चेटिराज शिशुपाल, किलगपित पाँच, भीप्मव पुत्र रश्मी, काथ संग्रहमान तथा संग, जंग, कोशल, द्याणं, मद्र, दिगत शादि के राजा थे। इनके स्रविदिक्त शाल्यराज, पवनदेश का राजा भगदन, सीवीरराज, गंधार का राजा सुचल चन्तित, नारसीर का राजा गोनई, दरद देश का राजा तथा कौरवराज सुवींधन स्वादि भी उसके सहायक थे। सगस की रिशाल सेना ने मशुरा पहुँच कर नगर के चारें साइको को थेर लिया । वर्ष सत्ताईस दिनी तक सरासंघ मशुरा मगर को धेर एका रहा, पर यह मशुरा का समेश दुर्ग न जीत साता सिगतः समय से पहले ही लाव-सामधी के समाह हो जाने के कारण उसे निराश होकर सगथ लीटना पड़ा।

दूसरी यार जरासंघ पूरी तैयारी से शूरसेन पहुँचा। यात्र्यों ने प्रमासे सेना ह्यर-उधर फैला दी। युवक बलराम ने जरासंघ का श्रव्हा सुकायला किया। हुका-हिपी के युद्ध द्वारा यात्र्यों ने ममध-सैन्य को बहुत शुकाया। श्रीकृत्य जानते थे कि यात्र्य-सेना की संख्या तथा शक्ति सीमित है श्रीर वह मगज की दिशास सेना का शुक्कर सामना नहीं कर सक्की। ह्सीलिए उन्होंने लुका-सिपी बाला श्राव्मय ही उचित समना। इसका फल यह हुआ कि जरासंघ परेशान हो गया श्रीर हुआर है कर ससैन्य कौट पहा। इस युद्ध में संसवशः काल्य-पति टमघोष तथा बेदि-सेना भी बुक् कारयों से जरामंघ से स्वता होकर यात्र्वों से मिल गई थी।

प्रतायों के श्रमुसार जरालंध ने खठारह बार मधुरा पर चड़ाई मी । सन्नह बार वह श्रसफल रहा । श्रीतम चड़ाई में उसने एक निदेशी शक्तिशाली शासक कालयान को भी मधुरा पर श्राक्षमण करने के लिए मेरिस किया।

२६. हिरि (अ०६१)। पुराणों में यद्यपि श्रानेक देश के राजाश्रों का व्यक्तेय हुआ है, पर यह कहना कठिन है कि वास्तव में फिन-फिन राजाओं ने जारांच की पहली मथुरा की चढ़ाई में एसकी सहायता की श्रीर श्रपनी सेनाएं इस निमित्त मेजी। मागवत के श्रनुमार जारांचे की सेना देश अज्ञीदिणी थी, हरिचंश २० श्रजीदिणी तथा पदा ४०० श्रजीदिणी वाता है।

ष्ट्रप्य-यलदेव को सब यह ज्ञात हुआ कि जरासंब और कालयकन विशास गीउ लेकर आ रहे हैं तब उन्होंने मधुरा झोडकर कर्ती अन्यश्र चले जाना ही श्रेपस्कर सरसा 13\*

### महाभिनिष्क्रमण

श्रय समस्या थी कि कहाँ जाया जाय ? बाद्रवाँ ने इस पर विचार कर निश्रय किया कि सौराष्ट्र की द्वारकापुरी में जाना चाहिए । यह स्थान पहते में ही पादवाँ का प्राचीन केन्द्र या चौर इसके शामपाय के भूमाग में पादक की मंद्या में निवास करते थे।

श्रजवाती व्यवने प्यारे इप्प को त जाने देना चाहते थे श्रीर इप्य हर्ष भी श्रज को नयों दोकते ? पर व्यापत्तिकाल में क्या नहीं दिया जाता ? इप्प वे सातृभूमि के वियोग में सहाजुमूति प्रकट करते हुए श्रजवासियों को कर्षाय का प्यान दिलाया श्रीर कहा—

"अरासध के साथ हमारा विमह होगया है। यह दुन्त की बात है। उसके साधन मनूत हैं। उसके पास बाहन, पदाति और मिन्न भी बनेक हैं। यह मनुरा दोटी जगह है और प्रधल रागु इसके दुर्ग को नष्ट किया चाहता है। हम लोग यहाँ संस्था में भी बहुत वह गये हैं, हल कारण भी हमारा इंधर रुपर कैतना चावरयक है।" (हरियंग, १३४, ३=२)

२०. हरियंश और आगवत ने अनुमार जब कृत्या से यह सुना कि एक कोर से जरासंध और दूसरी बोर से पालयवन बड़ी सेनाएँ लेडर शर्रसेन जनपद का रहे हैं, तो बन्होंने याटवां को मशुरा से द्वारण शर्रसेन जनपद का रहे हैं, तो बन्होंने याटवां को मशुरा से द्वारण रवाना मर दिया और स्थयं बसराम के साथ गोतंत पर्वत र चहु होनों जल मरे हांगे, लीट गया। दूसरी क्या के अनुमार हुण्य सव लोगों को द्वारण भेज जुकने के वाद पालयवन को बाता देर अपने मगे। नालयवन ने टनग पीक्षा किया। हुष्य उसे वहाँ तर ले गये जहाँ सूर्यवंशी सुचकु द सो रहा था। सुचकु द को यह वर मिला था कि जो कोई उन्हें सोते से टायोग यह उनभी निष्य पत्न ही मस्स हो जायगा। हुष्य ने ऐसा निया कि मालयवन सुचनु द हारा ससम पर दिया गया। (हरि० १००, १०६; सामठ १०, ४४-४२)

इस प्रवार पूर्व निश्चय के चतुसार उपसेन,हुप्प्युअवसार चादि के नेगृप में यादमें ने बहुत बदी संस्था में मधुरा से प्रयाय किया और सीराए की नगरी द्वारावती में जाकर धम गये। <sup>38</sup> द्वारावती का जीर्णोदार विया गया ग्रीर उसमें बड़ी मंदया में नये मकानों का निर्माण हुचा। <sup>32</sup>

मधुरा के द्विद्वास में महाभिनिष्यमण की यह घटना यहे महाय की है। यदिए इसके पूर्व भी यह नगरी कम-से-कम दो यार जाली को गई धी—पहली बार राष्ट्राक्त-विजय के उपरांत लवण के अनुवारिकों द्वारा धीर दूसरी पार कंस के अरवाचारों से ऊपे हुए चादवों द्वारा—पर जिस पढ़े रूप में सधुरा इस चीसरे अवसर पर जालों हुई बीसे यह पहले कभी नहीं हुई थी। इस निष्क्रमण के उपरांत सपुरा की आधादी यहुत कम रह गई होगी। काल-पत्र चीर जरासंध्य की सम्मित्रक सेना ने नगरी को किजनी चित्र वहुँ चीई इस निष्क्रमण के जातमंत्र चेला नहीं चलता। यह भी नहीं जात होता कि जरासंध्य ने चित्रम आक्रमण के फलस्थरूप मधुरा पर अपना अधिकार कर लेने के बाद सुरसेन जनपद के जातमार्थ चपनी चोर से किसी चादव को विद्युक्त किया द्यापा निसी खन्य को।

परंतु कैता कि महामारत एवं पुराणों से पता चलता है, कुद समय बाद ही श्रीष्ट्रच्य ने यही युक्ति के साथ पांडबों की सहायता से जराखंध का वध करा दिया। जतः मधुरा पर जरामंध का श्राधिपस्य श्रीयेक काल तक व रह स्का।

#### वलराम का पुनः ब्रज-ब्रागमन

संगराः उक्त महिशानिष्कमण् के बाद कृष्ण फिर कभी झज न लौट सके । इरका में जीवन की जटिल समस्याओं में फैंस कर भी कृष्ण झजलूमि, नेद-यसोदा तथा साथ में खेले गोप-गोपियों को मूले नहीं । उन्हें झज की सुधि

२१. महाभारत में यादचों के निष्क्रमण का समाचार श्रीकृष्ण के द्वारा युधिछिर को इस प्रकार यताया गया है—

<sup>&</sup>quot;वयं चैव महाराज जरासंधमयात्तदा।

मशुरां संपित्यच्य गता द्वारवर्ती पुरीम ॥ (महाभा०, २,१३,६४) २७. हरियंत्र (श्र० ११३) में श्राया है कि शिल्स्यों द्वारा प्राचीन नगरी का जीर्जोद्धार क्रिया गया। विसयक्रमी ने सुवधी सभा था निर्माण किया (श्र० ११६)। दे० देवीभागवत (२५, २१)— "गिलिसि प्राचन के दिना ।"

प्रायः चाया करती थी। चसः यलराम को उन्होंने मेबा कि वे वहाँ जावर होगों की सांचया हैं। चलराम बन में दो माम तक रहे। इस समय का उपयोग भी उन्होंने प्राप्ते चंग से किया। वे हृषि-विद्या में निपुल थे। उन्होंने प्रपने शीरत से पृष्टावन से सूर यहने वाली यसुना में इस प्रकार से वॉध बांचा कि वह पृष्टावन के पाय में होकर बहने नगी। 189

### कृष्ण और पांडव

द्वारका पहुँच कर कृष्ण ने वहाँ स्थावी रूप से निवास करने हा विवार एट किया और सातरथक स्वयस्था में सात गये । ताव पंचाल के राजा हुँए द्वारा जीपरी-स्वयंवर सवा मस्य-भेद की वात चारों तरफ फैड़ी सी इच्य में उस स्वयंवर में गये। वहाँ उनकी बुधा के लड़के पांडब भी मीगद्र थे । वहाँ से पांडबं के साथ हुण्या । वाहं उनकी बुधा के लड़के पांडब भी मीगद्र थे । वहाँ से पांडबं के साथ कृष्ण की पतिष्ठत आर्थ में हुणा। वांडब मार्ड ने में से में दूर में पांची के मार्थ कर किया और इस मनार खपनी अपृतिया का कीग्रक घने के देश के राजाओं के समस्य मकर किया। इससे कृष्ण चहुत मस्य हुए । साथ ने मति के मार्थ हुए । साथ ने मार्थ हितनाई कींटि । हुरराज एकाए ने पांडबों के इन्हमस्थ के खान-पास का महेगा हितनाई कींटि । हुरराज एकाए ने पांडबों के इन्हमस्थ के खान-पास का महेगा है। या। पांडबों ने कृष्ण के द्वारका-संगेषी खनुभव का खान उठाया। उनने दिवारा दे उन्होंने कांगल के एक साथ की साफ करा कर दूरमस्य नगर के खरने वां से समाया। इसके वाह कृष्ण द्वारका की साफ करा कर दूरमस्य नगर के खरने वां से समाया। इसके वाह कृष्ण द्वारका जी साफ करा कर दूरमस्य नगर के खरने वां से क्याया। इसके वाह कृष्ण द्वारका जी साथ नित्र पांड

हण्या के द्वारका लीटने के सुद्ध समय बार्य प्राप्त न सीधं-मात्रा के लिए निकले । फर्नक स्थानों में होते हुए ये प्रधासकेत्र वर्ष्ट्रचे । हुन्या ने ताव यह प्रिन सच वे ममाश जाकर कपने प्रिय सला भारते को ध्वपने साथ द्वारका के घाँचे। यहाँ छात्रों न का वका स्वागत हुआ। उन निमों रेनतक पर्यक्ष पर वाहवाँ का

<sup>22.</sup> पुराणों में इस घटना को यह इस दिया गया है कि बतराम आपने हल से यमुना को जारनी और रीचि लिया (दें कहा १६७, ६) १६८, १९; विच्छा २४, ८, १६, भागव जा ६४) परंतु हरि पंता (१०३) में स्पष्ट महा है कि यमुना पहले दूर बहुवी थी, उसे सलपम हारा महों है निकट लाया गया, जिससे यमुना हू दावन के रांतों के पास से बहुने लगी। कई पुराणों में बलराम हारा नोइल में जाराधिक वाकणी-सेवन का मी एन्लेस है जीर लिया है कि यहीं रेवती से उनका विवाह हुआ। परंतु अन्य प्रमाणों के जाधार पर यसराम का रेवी में विवाह हारका में एका।

मेला लगता था। इस मेले में खर्जुन भी कृष्ण के साथ गये। उन्होंने वहीं सुभद्रा को देला और उम्पर मोहित हो गये। कृष्ण ने कहा—"सुभद्रा मेरी यहिन है, पर यदि तुम उसके साथ विवाह करना चाहते हो तो उसे यहाँ से हर कर ते जा सकते हो, क्योंकि वीर फिल्मों के द्वारा विवाह हेतु स्त्री का हरण निस नहीं, बल्कि श्रेष्ट माना जाता है। <sup>३४</sup>

कार्य न सुभद्रा को असा ले चले । जब इसकी रायर वार्तों को लगी तो उनमें पड़ी हलचल मच गई । समापाल ने सूचना देकर सन गय-मुख्यों को सुधमी-भाग में सुलाया, जहाँ इस निषय पर वड़ा वाद-विवाद हुखा । बलराम अप्तां न के हुस व्यनहार से खायन्त्र मुख्य होगये थे और उन्होंने प्रण किया कि वे हस व्यनहार से खायन्त्र मुख्य होगये थे और उन्होंने प्रण किया कि वे हस व्यनमा का पदला खवर की । उल्पा ने चड़ी हुंशवता के साम अर्थ ने के कार्य का समर्थन निया । धीमान कृत्य ने निर्मीक होकर वहां कि खर्य न ने पियोचित कार्य ही किया है । किया कि निर्मीक होकर वहां कि खायों किसी की म चली । उन्होंने हसको समक्षा-बुक्तकर राति किया। किर वे बलराम तथा कुछ प्रमु खंधक-पृण्यों के साथ वड़ी धूमधाम से दहेज का सामान होकर पांडपों के पास इंद्रमस्य पहुँचे । कुन्य लोग हो साथ पांडपों के पास होता कि प्रापं, कि कुण्य कुष्ट ममय वहाँ उहर गये । इस बार पांडवों के राज्य के छंतर्गत 'जांडव' यन नामक स्थान में अर्थवर अनिकांड होगया, किंतु कुण्य धीर खर्य के प्रया में से अर्थन कुष्ट मों हो हो हो से वहाँ के निनासी मय तथा खन्य दानवों की रचा ने जा सकी ! वि

३४. "प्रसद्य इरखं चापि क्तियाणां प्रशस्यते । विचाहहेतुः शूराणामिति धर्मविदो बिदुः ॥"

<sup>(</sup> महाभारत,द्यादि वर्ष २,६८,२२) १४. उनका स्वयं का दृष्टान्त भी सामने था, बर्चोकि वे विदर्भ-कन्या

किता रिपय को देशना भी सानत था, वयाक व विद्यानकाया कितायी को भगा लाये थे और फिर उसके साथ विवाह किया था। इ.स. वे दानव संभवतः इस भूभाग के खादिम निवामी थे। प्रयाणीं तथा

त्य राग्य वाग्यतः इस बूधाय के आदिम निवासी थे। पुराणीं तथा सहामारत से पता चलका दे कि मध्य राग्य वाग्य-क्या में पहुत कुशल वा और वसने पांडवों के लिए खनेक महल खादि वनाये। राग्यद हसी ने कृत्य तथा पांडवों को खद्मुत राजाक भी प्रदान दिवें। खारेद में असुरों के इह चीर विशाल कियों, महलां खीर हरिवार के कलोग मिलते हैं। गांडव-बन में मथ खसुर तथा लिए महला काल पहले मधुवन में मधु तथा लवख खसुर का बोला परि पूर्ण नात है।

# पांडवीं का राजसूय यज्ञ और जरासंघ का वध

कुछ समय बाद शुधिष्टिर ने राजसूय यज्ञ की सैवारियाँ धार म बर दी भीर बावरयक परामर्श के लिए कृप्स की बुलाया । कृप्स इन्द्रप्रश्च धापे और उन्होंने राजसूय यज्ञ के विचार की पुष्टि की । उन्होंने यह स्फाब दिया कि पहले प्रात्याचारी शासकों की नष्ट कर दिया जाय श्रीर उसके बाद यज का द्यायोजन किया जाय । कृष्य ने युधिष्ठिर को सबसे पहले जरागंच पर चार्र करने की मंत्रणा दी । तद्नुत्पार मीम चौर चर्जु म के साथ कृष्ण स्वाना हुए श्रीर क्षुष्ठ समय बाद मगय की राजधानी गिरिवज पहुँच गये । कृत्य की नीवि सफल हुई और उन्होंने भीम के द्वारा मरलयुद्ध में जरासंध की मरवा हाता ! जरासंघ की सुखु के बाद रूप्या ने उसके पुत्र सहदेव को सगय का राजा यनाया । " किर उन्होंने गिरियज के कारागार में बन्द बहुत से राजाओं की सुक्त किया । इस प्रकार कृष्ण ने जरासंघ-जैसे महापराक्रमी सीर क्र्र शासक का अन्त कर बड़ा यश पाया । जहानंत्र के पश्चात् पांडवों ने भारत के प्रत्य कितने ही राजाओं को जीका।

द्यव परियों का राजसूय यह यही धूमधाम से ब्रारम्भ हुवा । कृष्य ने यह में भावे हुए बाह्यणी के पर भादर-भाव से भीये । महाचारी भीष्म ने कृष्ण की प्रशंसा की सथा उनकी 'बामपूजा' करने का प्रसाद किया । सहदेव ने सर्धप्रथम छूच्या की श्रम्पदान दिया । चेदि-नरेश शिद्यपाल कृत्य के इस सम्मान की सहन न कर सका और उलटी-सीधी बाते काने लगा। उसने युधिष्टिर से कहा कि "कृष्ण न सो आविक् है, न राजा और न प्राचार्य। केवल चापलुसी के कारण तुमने उसकी पूजा की है।" है विद्युपाल दो कारणों से कृष्ण में जियेण होय मानता था—प्रथम सो विद्या कन्या रक्तियाँ। के कारण, जिसको कृष्ण हर लाये थे और शिशपाल का मनीरध भपूर्ण रह गया था। वृत्तरे जरामंघ के वध के कारण, जो शिशुपास का धनिष्ट

देन. "नैव श्वतिह न चाचार्ये न राजा मधुसूरतः। पर्वितरच हरुभेष्ठ किमन्यन् प्रियकास्यया ॥" (महाभा० २,३७,१७)

३७. कृप्ण और पांडवों के पूर्व से लौटने के बाद सहदेव के कई प्रतिद्व ही खड़े होगये, जिन्होंने मगव साम्राज्य के पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया । कुरराज दुर्योधन ने बुद्ध समय बाद कर्ण की आंग देश की शासक बनाया, जिसने यंग और पुँडू राज्यों को भी अपने अधि कार में कर लिया। इस प्रकार दुर्योधन की पूर्व में एक शक्तिशाली सहायक प्राप्त होगया।

युद्ध की पृष्ठभूमि

मित्र था। जय शिशुपाल यह में कृष्ण के श्रतिष्वित भीष्म और पांडवों की भी निदा करने लगा तथ कृष्ण से न सहा गया और उन्होंने उसे मुख बंद करने की चेतावनी दी। किन्तु यह चुप नहीं रह सका। कृष्ण ने श्रन्त में शिशुपाल को यत्न में ही समास कर दिया। श्रव पांडवों का राजसूय यह प्रा हुआ। पर हुन यह तथा पांडवों की वहती को देख उनके प्रतिह ही कीरवें के सन में विद्वे पंजी श्राम्त प्रज्वलित हो उठी और वे पांडवों को नीचा दिपाने का उपाय मोचने लगे।

### युद्ध की पृष्ठभूमि

यज्ञ के समास हो जाने पर कृत्य पुषिष्ठिर में चाज़ा से हास्का सीट गये। इसके कुछ समय उपरांत दुर्योधन ने अपने मामा शकुनि की सहायता में छुल हारा जुल में पांडवे। को हरा दिया और उन्हें इस शर्व पर तेरह वर्ष के लिए निर्वामित कर दिया कि अंतिम वर्ष उन्हें धशातवास करना पढ़ेगा। पांडव हीपदी के साथ काम्यक बन की चोर चले गये। उनके साथ सहासुमूर्ति रूपने पाले यहत से लोग काम्यक बन में पहुँचे, जहाँ पांडव ठहरे थे। मोज, पृत्या और अंधक-यंशी वादत तथा पंचाल-गरेत हुपद भी उनसे मिले। कृत्य को जय यह सब ज्ञात हुआ सो वह शोध पांडवों से मिलने आये। उनकी दशा देख तथा हीपदी की आक्रीअपूर्य प्रार्थना सुन कृत्य द्वित हो उटे। उन्होंत हीपदी को चचन दिया कि वे पांडवों की सब प्रकार से सहायता करेंगे और उनना राज्य बापस दिलावेंगे। इसके बाद कृत्या सुभद्दा तथा उसके बच्चे

पृष्टिकों ने अज्ञात-वास का एक साल राजा विराट के यहाँ ध्यतीत किया। कीरयों ने विराट पर चड़ाई कर उनके पशु झीन लिये थे, पर पांडवों की सहायता से बिराट ने कीरवां पर विजय पाई और अपने पशुओं को लौटा लिया। विराट को अन्त में यह जान हुआ कि उनके यहाँ पांडव गुप्त रूप से अब तक निवास करते रहे थे। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। इस विवाह में अभिमन्यु के सामा कृष्ण-यलदेव भी मामानित हुए।

इसके उपरांत बिराट नगर में सभा हुई श्रीर उसमें विचार किया गया कि कीरों से पोड़वों का समस्तीता किय प्रकार कराया जाय । चलराम ने नहां कि राष्ट्रित का इस भगड़े में कोई दोष नहीं था; युधिष्ठित उसके साथ गुशा पेतने ही क्यों गये हैं हाँ, यह क्सी प्रकार संधि हो जाय तो चन्दा है। मापको सीर दुवर को चलरास की ये वाले खब्दी नहीं लगीं। ष्टण्य ने दुवर

# पांडवों का राजसूय यज्ञ श्रीर जरासंघ का वध

कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की सैवारियाँ धारंम कर हैं। भीर प्रावस्थक परामर्श के लिए कृप्ण को बुलाया । कृष्ण इन्द्रप्रस्य धार्य सीर उन्होंने राजसूय यज्ञ के विचार की पुष्टि की । उन्होंने यह सम्माव दिया कि पहले भारवाचारी शासकों को नष्ट कर दिवा जाय श्रीर उसके बाद यह का भायोजन किया जाय । कृष्ण ने शुधिष्टिर को सबसे पहली जरामंघ पर चडाई करने की मंत्रणा दी। तर्जुनार मीम और चर्जुन के साथ कृष्ण स्वाना हुए भौर क्षद्ध समय बाद मगय की राजधानी गिरिवज पहुँच गये। कृष्ण की नीवि सफल हुई चौर उन्होंने भीन के झारा मरलयुद्ध में जरासंघ की मरवा डाता। जरासंघ भी मृत्यु के बाद कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा धनाया । \* • फिर उन्होंने गिरिवज के कारागार में बन्द बहुत से राजाओं की मुक्त किया । इस अकार कृष्या ने जरासंघ-जैसे महापराक्रमी भीर हरू शासक का धन्त कर यहा यश पाया । जरासंच के पश्चात् पाँडवाँ ने भारत के धन्य कितने ही राजाचीं को जीता।

भव पांडवों का राजमूच यज्ञ यदी धूमधाम से बारम्म हुवा । कृष्ण ने यज्ञ में साथे हुए बाह्मणों के पर शाहर-मात्र से धीये । महाचारी भीष्म ने कृष्ण की प्रशंसा की स्था उनकी 'श्रमपुता' करने का प्रस्तान किया । सहदेव ने सर्वप्रथम इच्छा को चर्च्यत्तन दिया । चेदि-नरेश शिशुपात इप्या के इस सम्मान की सहन न कर सका और उलटी-सीधी बाते करने लगा। उसने शुधिष्टिर से कहा कि "कृष्ण न तो ऋत्विक् है, न राजा और म माचार्य । केवल चापलूमी के कारण तुमने उसकी पूजा की है।"" त्रिशुपाल दो कारकों से हुन्य से जिशेष दे य मानता था—प्रथम सी विद्रमें-कम्या रिक्सियी के कारण, जिसकी हृष्या हर लाये थे और शिशुपाल का मनीर्य मपूर्ण रह गया था। दूसरे जरासंध के बध के कारण, जो रिग्युपाल का धनिष्ट

दे७. कृपण और पांडवों के पूर्व से लीटने के याद सहदेव के कई प्रतिह ही सदे होगये, जिन्होंने सगव साम्राज्य के पूर्वी माग पर श्रविकार कर लिया। कुरुराज दुर्जोघन ने वुद्ध समय नाए कर्ए को श्रंग देश की शासक पनाया, जिसने बंग श्रीर पुंड़ राज्यों को भी श्रपने श्रपि फार में कर लिया। इस प्रकार दुर्योधन को पूर्व में एक शक्तिशाली सहायक प्राप्त होगया।

१२८. "नैव ऋतिङ् न चाचार्यो न राजा मधुसुद्दनः। चर्वितरच मुरुक्षेष्ठ किमन्यत् प्रियनान्यया ॥" (महासा० २,३७,१७)

मिम्न था। जब शिशुपाल यज्ञ में कृष्ण के व्यतिषित्व भीष्म श्रीर पांडवों की भी निंदा करने लगा तथ कृष्ण से न सहा गया श्रीर उन्होंने उसे मुख बंद करने की चेतावनी दी। किन्तु वह खुप नहीं रह सका। कृष्ण ने व्यन्त में राशुपाल को यज्ञ में ही समाक्ष कर दिया। श्रव पांडवों का राजस्य यज्ञ पूरा हुआ। पर इस यज्ञ तथा पांडवों की बन्नी को देख उनके प्रतिद्वंद्वी कीरेसों के मन में दिद्वंप की श्रीन प्रज्ञालित हो उठी श्रीर वे पांडवों को नीचा दिखाने का दशाप मोचने लगे।

# युद्ध की पृष्ठभूमि

यज्ञ के समास हो जाने पर कृष्ण युजिष्ठिर से धाजा से द्वारका लीट गये। इसके इन्ह समय उपरांत दुर्योधन ने अपने मामा श्रञ्जान की सहायता में छल द्वारा गुए में पांडवां को हरा दिया और उन्हें इस शर्य पर तेरह वर्ष के लिए निवामित कर दिया कि खंतिम वर्ष उन्हें धाजातवास करना पड़ेगा। पांडव दीपरी के साथ काम्यक बन की और चले गये। उनके साथ सहायुपरि एकने वाले बहुत से लोन काम्यक वम में पहुँचे, जहाँ पांडव उद्दे थे। मीन, पृथ्यि और संघय-यंशी याद्य तथा पंचाल-नरेश सुपर मी उनसे निले। इन्या को जय रह सम झाल हुआ वो वह शीम पांडवों से मिलने आये। उनकी दशा रेरा सथा प्रावश्य की पांडव की स्वा मुक्त कुष्य स्वित हो उटे। उन्होंने स्वीर की पांचा सुपर को जयन दिया। कि वा पांडवों की मय प्रकार से सहामया करने और उनने राग रोग की पांचा सुपर की स्वत हो उटे। उन्होंने सी साम्यन पांचा कि स्वा प्रवा हो इसके वार कुष्य सुभदा तथा उत्तके वच्छी पानिमम्य की लेकर हागा धारस गये।

पोडवी ने आजात वास का एक साल राजा विराट के यहाँ ध्यतीत किया। कीरवी ने विराट पर चताई कर उनके पहा छीन लिये थे, पर पाडवाँ की सहायता से विराट ने कीरवी पर विजय पाई और अपने पहाँचों को लीटा लिया। विराट को अपने में वह जान हुआ कि उनके यहाँ पोडव गुरू रूप से पत्र वह कि निवास करते रहे थे। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह खाउँ के पुत्र अपने पुत्र विवाह से प्रतिमन्तु के साथ कर दिया। इस विवाह से अभिमन्तु के साथ कर दिया। इस विवाह से अभिमन्तु के साथ कर दिया। इस विवाह से अभिमन्तु के साथ कर दिया।

इसके उपरांत विराट नगर में ममा हुई थीर उसमें विचार किया गया कि भौरों से भोडवों का समझीता किस प्रकार कराया जाय। बलराम ने कहा कि राष्ट्रीन का इस कमादे में कोई दीच नहीं था; शुधिष्ठिर उसके साथ शुधा मेलने ही क्यों गये ? हुँ, यदि निसी प्रकार मंधि हो जाय तो यन्छा है। साम्यकी भीर दुषद को यनराम की ये बाने खन्डी नहीं लगी। इच्या ने दुषद

### पोडवों का राजसूय यह और जरासंघ का वध

कुछ समय बाद युधिष्टिर ने राजसूय यज्ञ की वीयारियाँ झार में कर ही थीर घावरयक परामर्श के लिए कृत्य की बुलाया । कृत्य इन्द्रप्रस्य धार्व भीर उन्होंने राजसूय यज्ञ के विचार की पुष्टि की । उन्होंने यह सुकाब दिया है पहले ऋत्याचारी शासकों को नष्ट कर दिया आप धीर उसके बाद यह का स्रायोजन किया आय । कृत्या ने युधिष्टिर को सबसे यहते जरामंघ पर च्हाई करने की संश्रणा दी। तर्नुसार सीम चौर अर्जुन के साथ कृष्ण रवाना हुए भीर हुद्द समय बाद मगय की राजधानी गिरियत पहुँच गये । कृत्य की शीवि सफल हुई और उन्होंने भीम के द्वारा मरुलयुद्ध में जरामंत्र की मरवा हाला। जरासंघ की मृत्यु के बाद हुन्या ने उसके पुत्र सहदेव की मगध का राजा धनाया ।3 ° फिर उन्होंने गिरियन के कारागार में यन्द् बहुत से राजाओं की मुक्त किया । इस अकार कृष्ण ने जरानंध-जैसे महापराक्रमी चीर कृर शासक का चन्त कर बड़ा वरा पाया । जरामंध के पश्चात वांडवों ने भारत के चन्य कितने ही राजाधों को जीता।

द्मय परिवों का राजमूथ यज्ञ यही धूमधाम से चारमा हुवा ! कृष्ण ने यज्ञ में वादे हुए श्राप्तणों के पर बादर-भाव से बीदे ! महाचारी भीष्म ने कृष्ण की प्रशंसा की तथा उनकी 'सम्पूजा' करने का प्रस्ताव किया । सहदेव ने सर्वप्रयम कृष्ण को अर्घ्यदान दिया । चेदि-मरेश शिद्यपात ष्ट्रप्य के इस सम्मान की सहन न कर सका चौर उलटी-मीधी बाते करने लगा। उसने युधिष्टिर से कहा कि "कृष्ण न तो म्हन्तिक है, न राजा चौर " भाषायं । केयल चापल्मी के कारण तुमने उसकी पूजा की है।"" शिशुपाल दो कारणों से कृष्ण से विशेष दे प मानवा या-प्रथम हो विद्र्य-कम्या रहिमयी के कारण, जिसकी हृष्ण हर लाये थे श्रीर शिशुपाल का मनोर्य प्रपूर्ण रह गया था। तृसरे जरामंघ के यथ के कारण, जो शिशुपाल का प्रतिष्ट

२८. "नैव ऋतिह् न चापार्यो न राजा समुस्र्नः । चर्चितरच कुरुश्रेष्ठ किमन्यन् प्रियकास्यया ॥" (सहाभा० २,३७,९७)

२७. इ.ट्ण और पांडवों के पूर्व से लौटने के बाद सहदेव के कई प्रतिद्वंदी खड़े होगये, जिन्होंने मगव साम्राज्य के पूर्वी माग पर श्राधिकार <sup>कर</sup> लिया। मुन्दाज दुर्वोधन ने छुळ समय याद कर्ण के जंग देश वा शासक पनाया, जिसने बंग जीर पुंडू राज्यों को भी जपने, ज्यपि-कार में कर लिया। इस प्रकार दुर्वोधन को पूर्व में एक शक्तिशाली सहायक प्राप्त होगया ।

मिन्न था। जब शिशुपाल यह में कृत्या के श्रतिरिक्त भीष्म श्रीर पांदवों की भी निंदा करने लगा क्षय कृत्या से न सहा गया श्रीर उन्होंने उसे मुख पंद करने की चेतायनी दी। किन्तु वह चुप नहीं रह सका। कृत्या ने श्रन्त में शिशुपाल को यह में ही समाप्त कर दिया। श्रव पांडवों का राजसूय यह पूरा हुआ। पर इस्प यह सथा पांडवों की वहती की देस उनके प्रतिद्वंदी कीरवी के सन में विद्वंप की श्रीन प्रञ्जित हो उठी श्रीर वे पांडवों को नीचा दिखाने का उपाय मोचने हांगे।

# युद्ध की पृष्ठभूमि

यज्ञ के समास हो जाते पर करण पुधिष्ठिर से छाजा ले हारका लीट गये। इसके हुछ समय उपरांत दुर्योधन मे अपने मामा शकुनि की सहायता मे इल हारा जुए में पांडवों को हरा दिया और उन्हें इम शर्व पर तेरह वर्ष के लिए निवांमित कर दिवा कि बांकिम यप उन्हें खज़ातवास करना पड़ेगा। पांडव दौपदी के साथ काम्यक बन की थोर चले गये। उनके साथ सहाजुम्हीं रूपने पांत चहुत से लोग काम्यक बन में पहुँची, जहाँ पांडव ठहरे थे। भीज, वृत्यि और कंधक-मंत्री वादाद तथा पंचाल-मरेश तुवद भी उनसे मिले। हुच्य को जय यह सब जात हुआ हो बह शीम शंडवों से मिलने आये। उनकी दशा देख तथा मांपदी की आफ्रोजपूर्य मार्थना सुन कृत्य द्वित हो उठे। उन्होंने द्वीपदी को पचन दिवा कि वे पांडवों की सब प्रकार से सहायता करेंगे और बनका राज्य वासन दिवा के। इसके बाद कृत्य सुभना तथा उसके पत्थे प्रभिमम्यु को लेकर हारका वापस गवे।

पांडवें। ने चाजात वास का एक साल राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया। कीरवीं ने विराट पर चड़ाई वर उनके पश्च कीन लिये थे, पर पांडवों की सहायता से विराट ने कीरवों पर विजय पाई चीर चयन पर्छों को लीटा विया। निराट को चानत में यह जात हुआ कि उनके वहाँ पांडव गुरा रूप से अब तक निवास करते रहे थे। उन्होंने व्ययनी पुत्री उन्तरा का विवाह खड़ी के पुत्र सोमान्यु के साथ कर दिया। इस विवाह में मीमान्यु के साथ कर दिया। इस विवाह में मीमान्यु के साथ कर दिया। इस विवाह में मीमान्यु के साथा इर्ण्य-व्यवदेव भी गीमावित हुए।

इसके उपरांत विराट नगर में मभा हुई और उसमें विचार किया गया कि कौरोगों से पांडवों का समक्रीता किस प्रकार कराया जाय। यतराम ने क्हा कि राजुित का इस मन्दर्भ में कोई दोच नहीं था; युधिष्ठिर उसके साथ शुधा खेलने ही क्यां गये हैं हों, यदि किसी प्रकार संधि हो जाय सो घट्डा है। सायकी सीर सुबद को चलराम की ये वालें बच्छी नहीं लगीं। इच्छा ने सुनद के क्यन की पुष्टि करते हुए कहा कि कीरव ध्यवस्य दोषी है। श्रंत में सर्व सम्मति से यह तय हुचा कि सचि के लिए किसी योग्य व्यक्ति की दुर्योपन के पास भेजा जाय। दुएड़ ने अपने पुरोद्धित को हुस काम के लिए मेजा। इच्च इस समा में सिम्मिलित होने के याद दारका चले सबे। मंधि की बात वण ब हो सडी। दुर्योपन पाटवों को पाँच गाँच तक देने को राजी व हुगा।

षय शुक्ष धनिवार्य जानकर दुर्योधन श्रीर धर्युंत होतां धीट्य में सहायता प्राप्त करने के लिए द्वारका पहुँचे। नीतिज हरण ने पहले दुर्योपन से एका कि "तुम शुक्त लोगे या मेरी सेना को ?" दुर्योधन ने सन्नाछ सेना मीती। हरण ने चर्युंन को स्वन दिया कि वह उनके मारयी बनेंगे और स्वयं ग्रह न प्रहण करों।

कृत्या चतुं न के साथ इंड्यइच चा गये। कृत्य के बाते पर पांचों ते चिर एक समा की जीर निश्चय विया दि एक वार सिध का और प्रयन्त दिकी जाय। पुधिष्ठिर ने खपना मत प्रकृत करते हुए कहा—"द्वस पाँच भाइयों के प्रविस्थल, वृद्धस्थल, भावन्त्री, वारवावत जीर एक कोई भारव गाँव निर्वाद मात्र के लिए चाहिए। इतने पर ही हम भान व्यापे, प्रान्थ्या पुद के किए महत्त्र होना पडेगा। " उनके इस कथन का समर्थन चम्म लोगों ने भी विचा विद तय दुखा कि इस पार संधि का प्रस्ताव सेकर कृष्ण की तो है करा वार्त वि

हण्य सिंध कराने को बहुत इष्युक्त थे। उन्होंने हुर्योधन ही ममा में जानर उसे समक्ताया श्रीर कहा कि केवल पाँच गाँच पाटवों को देनर क्रामी समाप्त कर दिया जाय। परतु श्रमिमानी हुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि दिनी युद्ध ने यह पाटवों को सुर्द्ध की नोक के बरावर भी असीन म देगा।

#### महाभारत-युद्ध

हम प्रकार कृष्ण भी स्विष कराने में धामफल हुए। छाव सुद्ध छनिवार्ष हो गया। होनों पक व्यवनी ध्रवनी सेनाएँ तैयार करने सते। इस भवन्नर शुद्धानि में हच्छा या धनिव्हास छाड़ित होने को प्राय सारे भारत के साम्पर्क स्वाप्त में हच्छा या धनिव्हास छाड़ित होने को प्राय सारे भारत के साम्पर्क स्वाप्त हुए। पाहबों की धोर मस्य, पचाल, खेर, कारण, पित्रमी माग, कारी चीर के शक से राज हुए। सीराष्ट्र गुप्तरत के बृध्य यादव भी पीहर्षों के पद्य में रहे। कृष्ण, सुद्धाना धीर साम्प्रकि हुन यादवी के प्रमुत नेता थे। मजाना यविष कीरतों ने पर्वपासी थे, सो भी उन्होंने कीरच वाहब-युद्ध में माग केता अधि न समम्प्र और ने वीप पर्यटन के लिए चले गये। बीरतों की मीरे स्वर्यन केता थे। साम्प्रक स्वर्यन केता थे। साम्प्रक स्वर्यन के साम्प्रक स्वर्यन साम्प्रक स्वर्यन केता थे। साम्पर्क स्वर्यन स्वर्यन स्वर्यन स्वर्यन के साद्य स्वर्यन स्वर्यन स्वर्यन स्वर्यन के साद्य स्वर्यन स्वर्यन स्वर्यन स्वर्यन स्वर्यन के साद्य स्वर्यन स्वर्

एवं परिचम भारत के सारे राजा और वन्स देश के शासक कीरवों की थीर रहे । इस प्रकार मध्यदेश का श्रविकांग, गुजरात थीर सौराष्ट्र का वड़ा भाग पांडवों की और भा थीर प्रायः सारा पूर्वं, उत्तर-पश्चिम और परिचमी विष्य कीरवें की तरफ । पांडवों की कुल सेमा मात श्रवीहिणी तथा कीरवों की ग्वारह श्रवीदियी थी।

शोगों घोर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हुईं। कृष्ण, एएए उन तथा सात्यिक ने पांचव-सैन्य की व्यूह-रचना की। कुरुल्य के प्रसिद्ध मैदान में दोनों सेनाएं एक-व्यर के सामने चा डर्टी। चर्छ न के सारपी छुन्य थे। युद्धस्पत में चपने परिजनों चादि को देखकर चर्छ न के चित्र में विपाद उरपन्न हुचा चौर उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। तय ब्रीकृष्ण ने चर्जुन को गीवा के निष्यान करने ये व्यव्ह के लिए एलंदिन का उपदेश हिया चौर उसकी आंति दूर की। चय चर्जुन युद्ध के लिए एलंदिना प्रसुद्ध हो वाया।

चवारह दिन तक यह महाभीषण संम्राम होता रहा । देश का चपार जन-धन हमर्मे स्वाहा हो गया । कीरवों के राकिज्ञाली सेनायित भीष्म, होया, कर्यो, राज्य चानि धरावायी हो गये । चठारहवें निन दुर्योधन मारा गया भीर महाभारत-युद्ध की समाप्ति हुईं। चविष परिव हस शुद्ध में विकयी हुए, पर उन्हें वाति न मिल सकी । चारो चोर उन्हें चीम चीर निराशा दिवाई पदकें जाता । श्रीष्टच्या ने रास्त्राच्या पर केटे हुए भीप्मियतामह से शुधिहर को उपदेश दिक्याया । किर हिरानापुर में राज्याभियेक-दस्तव सम्यक्ष करा कर वे हारका लीट गये । पांडवों ने कुछ समय बाद एक चरवमेथ यह किया भीर हम प्रकार वे भारत के चक्रवर्ती सम्राट् घोषित हुए । कृष्य भी इस प्रक में मामितित हुए चीर किर द्वारका बावस चले गये । यह कृष्य की स्ताय ने सिरानपुर-यात्रा थी । चय वे वृद्ध हो चुके थे । महाभारत-संप्राम में उन्हें वो चानपर परिश्रम करना पड़ा उपका भी उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना सामित्र था ।

### श्रीकृष्ण का द्वारका का जीवन

हारना के निषय में ऊपर लिखा जा जुका है कि यह नगर पिलकुल नवीन नहींथा । चैतस्तत मनु के एक पुत्र शर्याति को शासन में परिचमी भारत का भाग मिला था। शर्याति के पुत्र शानत के नाम पर काठियानाइ हुशस्यली के ध्वामाश्रीमों पर ष्टुण्डालीन द्वारका की स्थापना हुई। व पर्वे व्याप्त को प्रशास को वृद्धियाय का प्रमुख क्वाया। द्वारका में कृत्य के ध्वायत को पहली मुख्य घटना थी—यु हिनवुर के सी सुंदरी राक्ष्मार रिक्मयों के माथ दिवाद। हिर्पिश पुराय में व्यव क्ष्मा विकास से हुई है। रिक्मयों का भाई रक्षमी था। यह ध्वापनी बहुन का विवाद वेदिया दिख्याया से करना विवाद वेदिया दिख्यायाल से करना चाहता या। माथराज व्यापनी बहुन का विवाद वेदिया दिख्यायाल से करना चाहता या। कि सु दिवाद को साथ को है ध्वायता व्यापनी क्रम्या देना चाहता या। इति हुँ दिवाद को साथ होने यह चाहता या। इति हुँ विवाद की हिप्य को प्रशास का साथ होने व्यवस्था विवाद की हुए को हिप्य को प्रशास का साथ होने वह की हिप्य को प्रशास का साथ होने वह की साथ होने प्रशास का साथ होने का साथ होने का साथ होने हिप्य को स्वापनी के साथ होगे होने हुए। इस घटना से सिध पात हुए के मिन महरा होगा का ना साथ।

हरिवश के शतुमार बलराम का विवाह भी द्वारका जाकर हुआ। <sup>४१</sup> संभवत पहले बलराम का विवाह हुआ, फिर कृष्ण का । बाद के पुराद<sup>ाँ में</sup> बलराम भीर रेवती की विचित्र क्या मिलती है ।

कृप्ण की अन्य पत्नियाँ — इक्सियों के श्रतिरिक्त कृष्ण के सार

- ३६. यह स्थान श्राजकल 'मूल द्वारमा' के नाम से झात है श्रीर प्रमास पट्टन के पूर्व फोडीनार के समीप स्थित है । श्रीरामंडल वाली ।रका बाह से यमाई हुई प्रवीत होती है । सीराष्ट्र में एक तीसी द्वारका पोरमंइर के पास है ।
- ४०. यह ष्ट्र'हिनगुर विवर्ध देश (बरार) में था। एक जनभृति के ब्रावुसार इंडिनगुर उत्तर प्रदेश के पटा जिले में वर्तमान नोइरोहा के वार्स था। िरुवरंती है कि इत्या वहीं से कियमंत्री को ले थे। नोइप्पेडा में आज भी किमग्री की मिट्टिय बनी है, जहाँ लगभग भाठवी राती की एक श्रायंत क्लापूर्ण पापाया-पूर्ति रिमयणि ने नाम से पूजी जाती है। रोड़े से श्राय प्राचीन क्लावरोप प्राप्त इर्ष है। यह स्थान पूटा नगर से क्रीव २० मील दिला जोतर वहां से स्थान प्राप्त के स्थान प्राप्त इर्ष है। यह स्थान प्राप्त इर्ष है। यह स्थान प्राप्त से क्रीव २० मील दिला जोतर वहां का स्थान में है।
- ४१. हरि०, ञ० ११६। यलराम का विवाह मानर्त-यंत्री यादव रेवत की पुत्री रेवती से हुमा।

#### श्रंतिम समय

प्रभाग के वाद्य-पुद में चार प्रमुख स्विकता ने भार नहीं रिकाकिसमें ये बच नथे। ये थे—इत्या, पलराम, द्रारक सारयी चीर बाड़ । कड़ार्स हुत्यी होकर समुद्र की चीर चले गये चीर वहाँ में किर उनंदा रहा नहीं चला। कृत्या बदे मसीहन हुए। ये द्वारका गये चीर द्वारक को चाउँ न के दार भेजा कि यह चाकर की-वधा नो हस्तिनापुर लिवा से जाये। छुद स्थित वेत कर माय दे दिये। चाउँन वार्य चीर रोप की-वधा की लिवा कर चले। । कहते हैं मार्ग में परिचारी राजपूनाना के जंगत्यी आमीरों से चाउँ न की मुकाबता नरना पहा। इस विधी को जामीरों ने सुद सिचा। । ।

ृष्टच्य रो)काञ्चल क्षेकर घने वन में चले नवे थे । वे चितित हो क्षेरे हुए थे कि जरा नामक एक वहेलिये ने हरिया के अस से शीर मारा । यह बाउ श्रीष्टुच्य के पैर में लगा, जिससे शीघ ही उन्होंने इस मंतार की छीड़ दियां ।

४४. विभिन्न पुराणों में इस गृह-युद्ध का वर्णन मिलता है और हर्षे गया है कि ग्रापियों के शाप के कारण इच्छ-पुत्र सांव के पेट से पर सुराल उत्पन्न हुन्या, निसमें वादध-पंदा का नारा हो गया। दे जर्मा भारत, मुसल पर्ये। ज्ञात पुत्र - १९०-१२; विन्यूण ३५०-३८; मागि ग्यारह्यों स्टंघ प्रा० १, ६, ३०, ३१; लिंग पुत्र ६६, ५३-६५ आहि। १६. संभवतः इस श्रावस्तर पर श्राज्ञन वी क्रान्न से सेट ज हो सभी

मृत्यु के समय ये संभाततः १०० वर्ष से कुछ जपर थे। कृष्ण के देहांत के याद इपिर का ग्रंत ग्रीर कलियुग का ग्रारंम हुग्रा।

श्रीकृत्य के खंव का इतिहास वास्तव में यादव गया-सन्त्र के खंत का इतिहास है । कृत्य के बाद उनके प्रपीत बच्च यदुवंश के उत्तराधिकारी हुए। पुरायों के श्रतुसार वे सथुरा श्राये और इस नगर को उन्होंने श्रपना केन्द्र पनाथा। वर्ही-कहीं उन्हें हुन्द्रमध्य का शासक कहा गया है।

## ं **ऋंधक-**वृष्णि संघ

पादवी के कंधर-वृद्धित संघ का उक्लेख ऊपर किया जा चुका है । इस संघ की कार्य-प्रकाली गेलत बारमक थी और बहुत समय तक यह अब्हे दंग से चलती रही । प्राचीन साहित्यिक उल्लेखों से पदा चलता है कि श्रंधक-बृष्यि-संघ काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था । इसका मुख्य कारण यही था कि संघ के द्वारा गणराज्य के 'सिद्धांतीं का सम्यक् रूप से पालन होता था; धुने हुए नेताओं पर विश्वास किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि कालांतर में संघकों और वृष्णियों की श्रखन-श्रलम मान्यताएं हो गई स्रीर अनमे कई दल हो गये। प्रत्येक दल सब सपना राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहने लगा। इनकी सभायों में सदस्यों को जी भर कर श्रावश्यक नियाद करने की स्त्रतन्त्रता थी । एक दल दूसरे की श्रालीचना भी करता था। जिस प्रकार आजकल अच्छे से अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी दुराइयाँ होती हैं, उसी प्रकार उस समय भी ऐसे दुलगत चारेप हुचा . घरने थे । महाभारत के शांति पर्य के कर वें अध्याय में एक ऐसे बाद-विवाद का वर्णन है जो सकालीन प्रजा-सन्त्रारमक प्रकाली का भव्दा चित्र उपस्थित करता है । यह यर्णन श्रीकृष्ण ग्रीर नारद के बीच संवाद के रूप में है। उसका हिंदी श्रनुवाद नीचे दिया जाता है।

यासुरेय उजाच-----'द नारद, राज्य-संबंधी सहस्वपूर्ण यावे' स तो उससे मद्दी जा सकती हूं जो खपना निश्व नार्त है; स उस सिश्व से कही जा सरगी हैं जो पंडित नहीं है चीर न उस पंडित से कही जा सबती हैं जो भाग-संबंधी नहीं है। (2)

"दे नारव, तुमसे में सच्ची मिश्रसा पाता हूँ । हसीलिए, तुमसे एक यार्त कहना चाहता हैं।(४)

"यपपि स्रोग उसे ऐरवर्ष वा प्रमुख कहते हैं तथापि में जो उस सरवा हूँ यह बान्तव में अपनी जाति के स्रोगों वा दायख है । मैं भाषे ⊁६] वैभय या शाग

वैभय या शायनाधिकार का भीस करता है, विन्नु मुझे लोगों के पेपल कटोर ययन ही सहने पवते हैं।(२) है देवबिं, उन लोगों के कटोर वचनों से मेरा ठर्दय उसी घरायी थी भौति जलना रहता है जिसे व्यक्ति उत्पन्न करने थी इच्छा रखने याला स्वक्ति सथन करता है। ये दुरुक बचन सटा भेरे हृटय नी जलाने रसने हैं।(६)

"वलराम ज्ञानि-मंपक्ष हैं, गर् में मुदुमारता है और प्रधान अपने रूप मे मत्त हैं। हे मारद, में अपने को अमहाय पाता हूं। (७)

"श्रन्य श्रंपक धौर युन्ति लोग सहाभाग, यलपान् धौर पराप्तमी है। हे नारत, ये लोग सदा से राजनैतिक वल (उत्यान) से संवक्ष दहते हैं। (म) वे जिसके पक्ष में हो जाते हैं उसकी सब धातें सब जाती है धौर जिसके पक्ष में वे न हो उसका घरिसाय ही नहीं रह सकता । खाडुक धौर सक्त्र जिस किसी के पक्ष में हो चा न हा तो उसके लिए इसमें यह कर धौर खायित नहीं हो सपनी ! मैं दोनों टकों इारा निवारित खपने को किसी पक्ष का पोपक नहीं बारा सकता! (4-20)

"हे महामुने, इन दोनों के बीच में उन दो शुधारियों की माता की मौति रहता हूँ जो भाषम में एक-पूमरे के माथ जुमा खेतते हैं। जो माना न ती हम बात की बाकांचा कर सबनी है कि खमुक दीते धौर न हस बात की कि समुह हरि।(11)

"चठ- दे भारत, तुम मेरी हुन्यपूर्ण व्यवस्था वर कीर साथ ही मेरे राज्यियों की अवस्था पर विचार तो करो और कृषा कर कोई उपाय पनलाबी. ओ दीनों के लिए श्रेष हो।"(१२)

नारद उवाच-'हि एच्या, दो प्रकार की आपत्तियाँ होतो है-एक छो बाझ या बाहरी और दूसरी खान्यंतर या भीतरी, अर्थात् एक हो वे जिनका प्राप्तुमांव थपने घंदर से होना है और दूसरी ये जिनका प्राप्तुमांव दूसरी जगह से होता है। (12)

यहाँ तो सापित है यह छपिने कमें से उत्पन्न शाम्यक्तर है । धन्द्र्र् भोज के श्रनुपायी श्रोर उनके सब संबंधी वा ज्ञाति के लोग धनताहि की झाला हो सहसा प्रवृत्ति यहसने के कारण व्यवधा पारस्थितक ईच्ची से शुक्त हैं। इसीलिए उन्होंने जो राजनैतिक श्रीयकार (ऐरावर्य) श्राह क्या या यह दूसरे ने हाथ में चला गया है।(१४-१४) "जाति वा संबंधी में सत्तमेद या चिरोध होने के अव से वे वमु-उमसेन में राज्य या शासनाधिकार वापस नहीं ले सकते । हे कृष्ण, विशेषकर तुम उनकी सहायता नहीं कर सकते । (१६-१७)

"यदि कोई दुष्कर नियम-विरद कार्य करके यह वान कर भी ली जाव, उन्नसेन को प्रिथिकार-स्थुत कर दिया जाय, उसे प्रधान-पद से हटा दिया जाय, तो महाचय, स्थन और दिनास एक हो जाने की खारांका है।(१=)

"धतः तुम ऐसे राख का ध्यवहार करों जो लोहे का न हो, विल्क मृदु हो धौर किर भी जो सबके हृदय छेद सकता हो । उस शख को बार-बार राह कर तेज करते हुए संबंधियों की जीम काट दो, उनका बोलना बंद कर दो। (18)

" "जो शक लोहे का बना हुआ नहीं है वह यह है कि जहाँ तक मुम्हारी शिक हो सदा उन लोगों का भोजन द्वारा सल्कार करो, उनकी बातें सहन किया करो, अपने अंतकरण को खरेज और कोमज रखों और उनकी योग्यता के अञ्चसार उनका आदर सफार किया करो। (२१)

"जो संबंधी या जाति के लोग कडु और लझु बातें कहते हीं उनकी बातों पर प्यान सन दो और अपने उक्तर से उनका हृदय, वायी और सन गांत करी। (२२)

"जो महापुरप नहीं है, याध्यात नहीं है बीर जिसके सहायन या धनुवामी नहीं है, वह उच्च राजनैतिक उचरदायित्य का आर सफलतापूर्वक पहन नहीं कर सकता। (२३)

"समतल भूमि पर वो हर एक यैल भारी योक लाद कर चल सकता है। पर कटिन बोक लाद कर कटिन मार्ग पर चलना वेपल सहुत धप्छे धीर भनुभगी यैल का ही काम है। (२४)

"बंचल भेद-नीति के धवर्जन से ही संघा का नारा हो सकता है। हे भेवाब, तुम संघ के मुक्त या नेता हो। संघ ने तुम्हें इस समय प्रधान के रूप में प्राप्त किया है, घवः तुम ऐसा काम करो जिनसे यह संघ नष्ट न हो। (२१)

"पुद्मिणा, सहनशीसता, इंद्रिय-निम्नह और उदारता खादि ही वे गुण है जो किसी पुद्मिल सञ्जय में किसी संय का सफसतापूर्ण नेतृत्व महत्व करने के लिए सानस्वक होने हैं। (२६) "हे दृष्ण, बधने यद्य की उसने करने में मदा धन,यण बीर बायु की युद्धि होती हैं। तुम ऐसा काम करो जिसमें नुम्होर संबंधियां या जानियों का विनाश न हो। (२०)

"दे महाबाही, समस्त थांपक-यून्जि, यादम, कुनुर, भोज, उनके मय लोग श्रीर सोकेरवर (शामक के थार्थ में ) धावनी उद्यति सथा संप्रकृत के निण् तुम्हीं पर निर्भर बदसे हैं।" (२१)

उक्त रदरण से जात होता है वि शंघन वृष्टिय संघ में शास के अनुसार स्वरहार (न्याय) संपादित होता था। यंतर और यात निमात, कर दिमात, वर्ष दिमात—से सब निवसित रूप में शामित होते थे। वारा-शुर यो का काम कामेवाहक राष्ट्र-प्रधान (राजन्य) देनका था। राष-शुर में का काम कामेवाहक राष्ट्र-प्रधान (राजन्य) देनका था। राष-शुर में का काम कामेवाहक राष्ट्र-प्रधान सिता से शिर प्रधान में स्वाप्ट प्रधान स्वर्ण से समाय से मिता थी। कांक- मुख्यां का मंत्रणाएह 'सुष्पानों नाम से जित्यान था। समय समय घर परिवद की वैदेके महत्त्रपूर्ण विपाद करने के लिए हुथा करती थीं। 'समापाल' परिवद साता था। प्रायेक समस्य करता वह परिवद को प्रधान था। अभि मत का मर्थोचार कं से समर्थक करता वह परिवद को प्रधान कर मकता था। वाच-शुष्य कला काल बाता या। विपाद के का होते थे। राज्य के विभिन्न विभाग उनके निरीध्य में कार्य करते थे। इन शास्ताचो या वार्षाय समर्थों को अपनी ध्यानी वीति के अनुसार कार्य करते की स्वतन्त्रता थी। महाभारत में वाहरों की कुछ शास्ताट, इसी वाहरा प्रधानी स्वी को से से सन्हीं सी उन्ह कीरवीं की कोर से। इससे स्वष्ट है कि महाभारत युद्ध के समय असित-प्रधां का कारी शी दो हा या। था।'

४न. विस्तार के लिए बेदिल के० एम० गुंशी—ग्लोरी वैट बाज गुर्जर देश, पू० १२० तथा बामुदेवशस्य अनवाल—इंडिया ऐंज नीत इ पाणिति (लगनऊ, १६४३), पू० ४४२ ।

#### ग्रध्याय ५

## महाभारत के बाद से बुद्ध के पूर्व तक [ई॰ पूर्व १४०० से ई॰ पूर्व ६०० तक]

महाभारत-संगाम के बाद श्रायांचर्व के शब्द कहूँ जनपदों की तरद ग्रूरनेन जनपद का भी ज्यवस्थित इतिहास उपलब्ध नहीं है। पुरायों के श्रुतार महाभारत-युद्ध से खेकर महापदमनंद के समय तक तेईल राजाओं ने ग्रुरतेन पर शामन किया, परंतु इन राजाओं के नाम तथा शब्द ज्ञात्म्य शांते नहीं मिलतीं।

परीचित का शासन तथा नागों का उत्यान पाइवों के बाद उनके पौत परीचित हस्तिनापुर राज्य के अधिकारी हुए । इनके गासन-काल में आपित के स्वाद अपने के पौरा पर हस्की । जैदा कि किंत- पर्यापित में अपिक उरले के पोत पर स्वाद के साम किंद्र मा पाँचित में अपिक उरले के से पाँचित के प्रति प्रवाद है, महाभारत-युद के बाद उत्तर-पिक्षम में नागरंगी राजाओं की शक्ति प्रवल हो गई। उच्चरित्वा उनका प्रधान केन्द्र या । इन्ह समय तक नाग लोगों का अधिकार उच्चरित्वा से तैनर सुरसेन प्रदेश तक कैल गया। हन नागों का प्रधान उच्चर या। तचक के संबंध में जो चर्चन उपलब्ध होते हैं उनसे अधुमान होता है कि यह वहा शक्तिशाली था। राजा परीचित नागों के बन्दे हुए वेग को रोक न सके थीर श्रंत में उचकं के द्वारा उनकी श्रुग्त हुई। संगदन पुढ़ समय वक नागों ने कुर तथा सुरसेन प्रदेश पर स्थान अधिकार तमा लिया।

जनमेजय श्रीर उसके उत्तराधिकारी— वरीवित का पुत्र जनमेजय वहा प्रतापी हुआ। उसने शक्ति कटोर कर नागों को उत्तर भारत से खदेब दिया। इतना ही नहीं, चपने पिता नी स्टायु का बदला खेने के लिए जनमेजय

१. पुराषों के व्यनुसार महाभारत-युद्ध के चाद से लेकर महापदानंद के समय तक २३ शुर्सेन, २४ पेदवाकु, २७ पंचाल, २४ काशी, २८ हैहय, ३२ पलिंग, २४ व्यस्मक, ३६ कुरु, २८ मैथिल और २० वीति-होत्र राजाओं ने सारत पर शासन किया। दे० पार्जीटर—डाइनेस्टीज् खाक कलिएन, ४० २३-४।

ने नामों का स्थापक संहार किया। उसके द्वारा किये गये नाग-यज्ञ<sup>े</sup> में हम यात का पता चलता है। जनमैजय ने सम्भावतः कुर राज्य की मीमाएं भी याहि। उसके राज्य-काल में उत्तर-भारत में ब्रायः शांति रही।

जनमैजय के बाद ब्रमजः शवानीक, श्रश्यमेधदृत श्रीर यिपिमीमश्रूष्ण नामक रामकों ने कुरु प्रदेश पर राज्य किया। श्रियमीमश्रूष्ण की कई पीडी याद राजा नेमिचक हुए। उनके समय में गंगा में बहुत भारी बाद शाई, जिमके कात्य हिन्यतापुर नगर का व्यविकार भाग हुन गया। इससे कुर लोग हिन्द नापुर होंद कर दिल्प-पूर्व की श्रीर चले गये श्रीर यसुना के द्विश्य प्रमानामक प्रदेश में यस गये। इस प्रदेश की राजधानी कीशाम्यी (वर्तमान कीशम, जिला हालादाय) हुई। सुरकों के इस स्थानांतरण के याद दिल्य तथा पूर्व के जनपरी का महत्व बहा बीर उत्तर-पश्चिम के राज्य धीर-धीर ध्रमना गीरव रोते लते।

पंचाल शेज्य — सुरसेन जनवद के पूर्व में एक बड़ा राज्य था, जो 'पंचाल' कहकाता था । पंचाल कोग चंद्रपंशी चित्रय थे । इनके पाँच मुल्य वर्ग — कृति, पुर्वेशु, केशिन, ऋंजव कीर सोमक थे । इन पाँचो बगाँ के कारण ही प्रारं में जनपद नी संज्ञा 'वंचाल' हुई होगी। वैदिक स्वाहित्य तथा प्रारोधों में पंचाल के कहता कि से हैं। इन में कैकर, शोध सामानार, हुन्नु 'त, दिलोदान, स्वान विज्ञन और सुदास मतायी आसक हुनु । क्षंतिम सीनों गासकों के समय से पंचाल साम के प्राराण में स्वाह के स्वाह से स्वाह के प्राराण में विभाव था— एक उत्तर पंचाल, जिलाकी राजधानी के एक पंचाल नी मानी सामानार, जिला केशित्य (चना मान रामनार, जिला केशित) यी क्षीर त्यसा इतिया पंचाल, जिलाकी हिन्दान। (वन मान रामनार, जिला केशित) यो क्षीर त्यसा इतिया पंचाल, जिलाकी सामानार, जिला केशित जान कि स्वाह आता कर रोगाय हो थी।

१. जनभुति के अनुमार जनमेनय के नाम-यहा के जई स्थान प्रसिद्ध है। मैनपुरी जिले में पाइम नामक स्थान तथा पंजाप के गुइगोप जिले में सीही गाँव के पास 'नामभी' नामक तालाव के स्थान यताये जाते हैं जहाँ जनमेनय ने नाम-यहा करने नाम कर संहार दिखा । तस-यहा भी ऐसा ही स्थान माना जाता है। शतप्य मामए (१३, ४, ४, १-३) से वदा चलता है कि जनमेनय में प्रिया था। रातप्य टथा ऐतरेय नाहास (६, ६३) में जनमेन्य भी राजध्यान का माम 'आसन्दीयनत' (या आसन्दीयन्त) दिया है। हो सकता है कि उत्तर-परिचम के आक्रमणों से चनाव के लिए उसने हसिनापुर के खातिरत्त एक दूसरा हट् केंद्र स्थापित कर लिया हो।

गंगा नदी इन दोनों भागों को एक-दूसरे से एयक करती थी । महाभारत-सुद के समय उत्तर पंचाल के शासक द्रोण थे, जिन्होंने अपने पुत्र श्ररवत्थामा के साथ कीरवों का पक्ष लिया। दिख्य पंचाल के राजा हुपद थे, जो अपने पुत्र एष्ट्युम्न के सहित पांडवों की श्रोर से लड़े।

प्राचीन साहित्य में बुद्ध और पंचाल का नाम प्रक साथ यहुत मिलता है। उ ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों जनपदों ने श्रापस में राजनैतिक मेंग्री करली थी, जो यहुत समय तक कायम रही। कुर्द्धशी राजा अरवमेघदत्त के समकालीन पंचाल के शासक प्रवाहण जैविल थे। ये उस समय के एक महान् दार्शित थे और इनके राज्यकाल में तत्वज्ञान को बड़ी उत्तरित हुई। उपनिपदों में मिलता है कि इनको परिपद् में अपने झान को परीचा हैने के लिए अपि समार बंदेकनेतु गो थे। परीचा में अरवफल होने के कारण व्यविकेतु ने अपने पिता आरिए के सहित अवाहण जैविल से आपन-विचा का उच्च ज्ञान प्राप्त किया। में

मैदिक उद्देश्लों से पता चलता है कि पंचाल में मैदिक पर्म का यहा जोर या। यहाँ के कई राजाओं ने पांडवों भी तरह घरवमेश तथा राजायूय यज्ञ दिये और माहायों को राज में प्रभूत दिखारा दी। पंचालों की यज्ञ-प्रयासी को बहुत उत्तम कहा गया है। पंचाल लोग हमें म्हतु में, विजय-पाताओं के लिए निम्लोत थे और विजय प्राप्त करके प्रीप्त में लीटते थे। हुनके पर्दों की भाषा के बहुत केष्ट माना जाता था। इस बात का भी उद्देशन मिलता है कि पंचालों ने पुरुषों के साथ मिलकर संदिता तथा माहाया-प्रयों को चंतिम रूप प्रदान न्या।

जैन-मंथ 'त्रितिष तीर्धकरए' में महाभारत-युद्ध के बाद पंचाल के रिषेया नामक एक शासक का जिल्ल आधा है और उसे पंचाल का दमसाँ चलवर्ती राजा लिया है। इसी बंध में ब्लाइल नामक एक दूसरे सार्धभीम राजा का बरलेस हैं। 'महा उम्मम्म' जानक में उत्तर पंचाल के एक राजा

व्याहरणार्थं वाजसनेथी संहिता ११, ३, ३; काठक सं० १०, ६; गोपव बादाण १, २, ६; कोपीतकी च्यनि० ४, १; शतपथ ब्रा० ३,२, ३, १४ तथा जैमिनीय बाहाण २, ७८ ।

४. बृहदारस्यक उपनि० ६, १, १, ७; छांदोम्य० १,=,१; ४,३, १।

४. शतपथ ४,४,२,३; तैचिरीय ब्रा॰ १,८,४,१-२।

इ. काम्पिल्यपुर तीर्थकल्य (सं० १.४)— 'तत्येव नवर दसमो चक्रवट्टा हिस्सेणो नाम संजाङ्गो । तहा दुवालसमो सन्वभोमो बंभदत्तामा तत्येव समुष्परको ।'

का नाम 'च्लनी मझद्तन' दिया है। इस राजा के लिए कहा गया है कि इसने लगमग भारे जंबूदीप पर श्वरता मुदुत्त स्थापित किया। बाल्मीकि रामायक " में पंचाल के मझद्तत राजा की चर्चा मिलती हैं। इन छ्या श्वन्य उटलेतों से जात होना है कि सहदत्त पंचाल का एक प्रसिद्ध राजा था। संभवतः उसके पेदिक-प्यानुत्यायी होने के कारण योज-साहित्य में कहीं-कहीं उसे तुरा शासक सहा गया है।

यादयं पंशा--- द्वारका के वाद्यों का शारा एक प्रकार से यहुवंश की प्रमुख राक्ति या नारा था। भारत में यन्य कई मागों में भी वाद्यों के राज्य थे, परंतु उनकी शक्ति की विस्तार प्रायः सीमिल थे। श्रीकृत्यों ने द्यारे पराक्रम और बुदिमत्ता से थाद्यों का एक विकाल राज्य स्थापित कर विचा या। करहोंने यादव-सत्ता को जीसी भाक भारत में जमा दी थी बैभी उनके याद रिपर म रह सत्ती। प्रमान के महानाश के जनन्दर जो लीग द्वारका में येच उनकी द्वारा हो का प्रमान के महानाश के जनन्दर जो लीग द्वारका में येच उनकी द्वारा हो विश्व है। उन्होंन स्वाद तथा श्री का कि स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद से विद्या है। उनके श्री के याद सार्व में स्वाद स्वाद से याद याद से याद याद से याद से याद याद से याद याद याद याद

शूर्सीम जमपद की दशा—बज्ज के बाद श्रूरमेन जमपद पर कीन-कीन से यादव या शम्य शासक हुए, इसका पता नहीं चलता । पुराय संवयो-क्लेल के श्रांतिरक इस विषय पर भीन हैं । संभवतः इन राजाधी में कोई इसना प्रमिद्ध नहीं हुच्या जिसकी चर्चा पुरायकार करते । श्रान्यया जहाँ श्रूरसेन के पहोसी जनपद कुर और गंकाल के शमेक शासकों के उस्तेल मिलते हैं यहाँ मुद्दा के हुन्द्व राजाधों के भी नाम दिने जाते ।

इस काल में कुरू-पंचाल जनपड़ों का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक प्रमाव गुरसेन जनपद पर श्रवस्य पढ़ा होगा। शुरसेन की स्थिति इन दोनों रास्टि-

७. यालकांड, अध्याय ३३।

मागवत पु॰ (११, २१, २४) के अनुसार अर्जुन ने इंद्रप्रस्य में वक्त को अभिषिक किया।

राली राज्यों के बीच में थी। महाभारत-युव में श्रूरसेन श्रीर उत्तर-पंचाल ने दुरशों की सहायवा की थी। संभवतः इसके बाद भी इन तीनों राज्यों की मैंग्री जारी रही। उपनिषद्-काल में पंचाल राज्य में तन्त्रज्ञान की उन्नति से सुरसेन जनवद ने भी मेंर खा ग्रह्म की होगी श्रीर यहाँ भी इस विषय का निकास हुशा होगा। सुर-पंचाल में मचलित 'श्री ह भाषा' ने उत्तरेस उत्तर किया जा जुका है। श्रूरकेन में भी उस समय इसी भाषा का मजलन रहा होगा। संभवतः यहाँ भी मालख तथा कारवण्य साहित्य का संकलन पृषं कितिय उपनिषदों का मध्यक हुआ। प्रान्-विद्वाल में श्रूरकेन जनवद वैदिक श्रूरकेन एक प्रधान-वेश्य था, जिलका पता श्रीह नगहित्य से चलता है।

#### सोलह महाजनपद

महातमा बुद के ब्रायिकीय के पहले भारत में सोलह यहें जनपद थे। प्राचीन पीद और जैन साहित्य में ये 'सोलस महाजनपद' के नाम से प्रसिद है। ' हममें से कई महाभारत-पुद्ध के पूर्व भी विद्यमान थे। ये सीलह बड़े राज्य हम प्रकार थे—

- काशी—हमकी राजधानी बारायसी (बनारम ) थी । ब्रह्मद्रस राजाधी के राज्यकाल में हम राज्य की खर्च्डी उच्चित हुई ।
- २, कोशल—इम राज्य की राजधानी धावस्ती (वर मान सहेत-महेत, जि॰ गोंडा—बहराहक) थी । इसके पहले साकेन कीर खयोध्या कोशल के प्रधान नगर थे।
- सगध—(ब्राधुनिक पटना और गया जिले) । राजधानी गिरिवज
   भीर भीर सगध जनपद धन्य जनपदी से िस्तार वृत्र शिक्ष से पहुत
   मह गया ।
- ४. र्घंग—(भगव के पूर्व में) इसकी राजधानी चंत्रा नगरी वर्तमान भागलपुर के निकट थी।
- ४. यमि—शाट चृत्रिय जीतियों ने मिल वर इम राज्य की स्थापना भी भी । ये जातियों बम्भि, लिच्छ्रि, जिर्देह, जानुक चादि थीं । इम जनवद की सक्यानी चैशाली थी । यह गयाराज्य था ।

६. दे० पीद्ध मंथ 'बंगुक्तर निराय', १, २१३; ४, २४२-४६ । जैन-मंथ 'भगवती सृत्र' में दी हुई सूची वा बम बीद सूची से छुद्र भिन्न दे । विस्तार के लिए देदिए रमाशंकर त्रिवाटी—'हिन्दी ऑफ ऐस्यंट र'दिया' (वनारस, १६४२) ग्रष्ट =२-४।

६. महा—यह भी ग्लाराज्य था चौर हिमालय की सराई में स्थित या। महलों की दो शासाएँ थीं—पृक का केन्द्र कुश्लीनारा में था चौर दूमरी का पात्रा में !

थे. चेटि या चेहि-यह राज्य ग्रापुनिक श्वदिलगंड में था । हमकी

राजधानी सूनिमती थी, जिसे 'मोन्यवनी' नगर भी कहते थे।

द्र. यस या पण-चारांनी राज्य ने पूर्वोत्तर में यसुना के किनारे यह राज्य था। इसकी राजधानी जीकांत्री थी।

 सुर---दिवली वे आल पहन का प्रदेश । इंद्रेप्रन्थ और इत्तिमापुर इसके प्रधान नगर थे ।

१०. पंचाल—खायुनिङ रहेलाई । इसके हो साम थे—उत्तर ग्रीर रिष्ण पंचाल । इन होनों के बीच की सीसा गंगा नदी थी । उत्तर पंचाल की राजधानी चहित्सुमा चीर दक्षिण पंचाल की कांपिएन थी ।

भास्य—कृर राज्य के दक्षिण, यसुना के परिचम में यह राज्य
 भा। इसकी राजधानी विरादनगर थी।

१२. शूरसेन---मत्स्य राज्य के पूर्व में था: राजधानी मधरा थी।

१२. श्रस्मक (खरमक)—द्वद्ध के समय में यह राज्य शोदावरी नदी के सट पर था। हमकी राजधानी पोनली या पोनन थी। हसके पूर्व यह राज्य श्रवंती बीर मधुरा राज्यों के बीच में फैला हुया था।

१४. अर्थती—चापुनिक परिचमी मालया। इसकी राजपानी उज्जपिनी थी। यह राज्य बहुत बहा था। इसके रुचियाँ भाग की राजधानी माहित्मती थी।

१४. गोपार—यवँमान पेशायर के युवँ का भाग । इसकी राजधानी वच्छिता थी।

१६. कम्योज—श्रक्तवानिस्तान का पूर्वी आग (नुसार देश) । इसके सुक्य नगर राजपुर चीर द्वारका थे।

उपपु क मोसह यह जनपदी के श्रतिस्कि तकालीन अस्तत में शर्नक होंदे जनपद भी थे, जैसे—केवन, जिमके जेपेय, खंबर, स्थित, सीवीद, सीवीद सांक्ष श्रादि। सीवह महाजनपद यहुत काल तक यथापूर्य रिवित से वर इसके। इसमें से दुव में दूसरों को इस्त कर अपना विकास वाने की आदना भरी, विशेष कर पूर्वी जनपदों में। काशो, कोशल, मनप, श्रद्ध, वस्प शादि सांक्षों में हम यह बात पर हुआ कि जिसेस जनपदों के सांच पात राष्ट हुआ कि जिसेस जनपदों के बीप संधि-विम्रह की घटनाएँ-दूतनानि से बहुने लगी। महाराम दुदे स समय तकशाते-आते माण्य, कोशल, कुण और खबन्ति—ये भारत के बाद प्रवास राष्ट्र कर समय सन सारे श्रीद हुनके सामने प्रायः सभी धम्य जनपदों की स्थिति सीख हो गई।

# मगध साम्राज्य के श्रांतर्गत शूरसेन [सगमगई० पूर्व ६०० से ई० पूर्व १०० तक]

युद्ध से समय में उत्तर भारत — महात्मा हुट के जीवन-काल (ई० पूर्व ६२३--४४३) में उत्तर भारत की राजनैतिक स्थिति का पुत्त परिचय सफालीन साहित्य से प्राप्त होता हैं। जैसा कि विकृत काण्याम में तिल्या जा जुका है, उत्तर समय नृपर्व प्र के साथ-साथ गखतं ज-क्यास्था भी विद्यमा थी। वात्मम भी मात्मम, मात्म, मत्मल, मोरिय, लिक्ष्मि खादि प्रसिद्ध गायराज्य थे। महात्मा जुद्ध का जन्म 'शान्य-चंता में हुण्या था छोर जैन तीर्थक महावीर भी 'शाहक नामक हुल में पैदा हुप थे। इन दोनों ही बंदों में गयाताजिक मान्यताएं थीं। यीद साहित्य से पत्त पत्तलता है कि तर्कालीन खनेक गयाराज्य शांचियाली थे। लिप्ह्यियों की शासन न्यवस्था वह अपके दंग से मंत्रालित होती थी। इस्पार्यों निस्त कर उमी प्रकार प्रपने संघ बना लिये जिस प्रकार सि शीहण्य से साम में अंधक-युन्य संघ पाने संघ बना लिये जिस प्रकार के सामन में अंधक-युन्य संघ पा। 'ये गयाराज्य नंवववीय महापद्दर्शन के समय से अंधक-युन्य संघ पा। 'ये गयाराज्य नंवववीय महापद्दर्शन के समय से अंधक-युन्य संघ पा। 'ये गयाराज्य नंवववीय महापद्दर्शन के समय से अंधक-युन्य संघ पा। 'ये गयाराज्य नंवववीय महापद्दर्शन के समय से अंधक-युन्य संघ पा। 'ये गयाराज्य नंवववीय महापद्दर्शन के समय से अंधक-युन्य संघ पा। 'ये गयाराज्य नंवववीय महापद्दर्शन के समय सक जीर हम से अंधक-युन्य संघ पा। 'ये गयाराज्य नंवववीय सहापद्दर्शन के स्वायद्वर्शन के स्वयं स्थान पत्ति हों।

परंतु हुद्ध के केसमय में नुपतन्त्र-शासन का धरिक प्रचलन हो चलां था। शिक के निस्तार के जिए कई राज्यों में होइ-सी लगी हुई थी। धीरे-धीरे सीवाह यह जनपट्टी में से चार ने व्यवनी शक्ति बहुत बदा ली। ये चार राज्य समय, कीशल, यस्त धीर बार्यको थे। अपना प्रभाव बदाने के लिए इन बहे राज्यों ने अपने समीपवर्षी जनपट्टी के साथ वैवाहिक संवेध भी स्थापित रिये। अपनी के तन्वालीन शासक चंद्र प्रणीत ने अपनी जबद्वी का विज्ञाह ग्रास्तेन में राजा के साथ बिया, जिससे अवित्युत का जन्म हुआ। चंद्र प्रणीत ही दुसरी लड़की वास्त्रदक्षा का जिवाह कौशास्त्री के प्रसिद्ध शासक उद्यन के

१. ई० पूर्व ५०० के लगभग लिसी गई पाणिति की अष्टाण्यायी में अंतेक 'बायुववीबी' संगों वा उल्लेस है, यथा—पृक, दामित, तिगर्त पष्ट, योपेय, पर्य, बाहीक, असुर, बृजि, राजन्य, अस्त, उसीतर, सारवत, नाराई आदि । दे० बासुदेवशरण अमवाल—इंडिया पेन नोन ह पाणिति, प्र० ४४२-४४ । इनमें साखत तथा दाशाई नामक मंच महाभारत के अनुसार अंवक-वृद्धि संघ के अंतर्गत थे ।

साथ हुआ ! सत्मालीन समृद्ध पृथं निशाल चर्दती राज्य के साथ श्रामेन राज्य का वैवाहित संबंध इस वात का स्वम्म है कि उस समय भी श्रामेन की स्थिति महत्वपूर्ण समक्षी जाती थी। वह भी संसव है कि इस वैवाहिक संबंध द्वारा अवृती राज्य का सुद्ध प्रमान श्रासेन जनपद पर स्थापित हो गया हो।

वीद साहित्य में शृहसीन और मथुरा — वीद साहित्य में शिलम महाजनपद' के शंवर्गत शृहसीन तथा, उसकी राजधानी मथुरा का उल्लेख मिलला है। जावक साहित्य तथा कविषय शम्य बीद प्रन्थों में मथुरा हां वैश्वी विजिय विचरण प्राप्त होते हैं। यद जावक में कृष्या-कालीन ऐतिहानिक पर्रपरा की युद्ध कहियों मिलली हैं, पर्रंग्र इस जावक में महाभारत और दुरायों में प्राप्त कृष्या-क्या के श्रांतिरक कोई विशेष कृष्य उपस्वक महीं हैं। कहीं-कहीं तो यद जावक में वध्यों को यहुत सोझा-मरीका गया है और हुद्ध विधिन कश्य-नामों की भी खिट की गई है, जैसे—ब्रस्ति जना मगरी के राजा महाक स के सक्के के स-जपक स तथा युत्री देवगक्सा (देवगभी) का वर्षन, देवगब्सा का 'उत्तर मथुरा' के निवासी उपसागर से विवाह तथा उनके दस युत्रों का जीनिय रहना, साहि।

श्चरंतिपुत्र (अविविष्ठती) का जाम बीद साहित्व में अनेक अगह मिलता है । क्रिलिटिश्तर मंध में ध्यरसेन के राजा सुबाहु का भी उपलेष आयों है । यह नहीं कहा जा सकता कि सुबाहु और खबेलिपुत्र में क्या संबंध था। मिलमितिकाल पादि मंधी से जात होता है ता क्षेत्र के स्वविद्युप्त सहसे वैदिक-गर्म का सामुवायी था, परंतु बाद में वह बीद हो गया। हो सकता है कि बीद विद्वान महाजायायन (महाकृष्यान) का उस पर प्रभाग पहा हो। में संगुत्तर-

पाश्चिनि ने अपने समय के जनपदों—मह, इशीनर, कुर, भरत, सीवीर, अरमक, कीराल, काशी, मगप, कलिंग आदि—का दल्लेप किया है। परन्त शुरसेन का नाम अष्टाप्याची में नहीं मिलता।

३. जातक (अर्थेल का सं०), जि० ४, १० ४० और खातो । वितयस्य आदि मंयो में देयगन्मा के दस पुत्रों हारा असितंत्रना से लेक्ट्र हारापती तक के प्रदेश को जीतने का वर्णेल मिलता है । महायम्त में सुरा से सुरा के पहला वित्तार से दिया दें (महायम्त — वी० सी० लाहा का सं०, १० १६०)।

४. मिनमिनिशय (जिल्ट २, पृ० = ३) में महारुवान के साय द्यांति पुत्तो का संवाद विर्णित है, जिसमें जातिगत वड़ाई-छुटाई को हेय बताया गया है ! माधुर्य सुरांत के अनुसार इन दोनों की भेट मधुरा के गुदयन में हुई !

यूनानी इतिहासकारी के हन व्यानी पर विचार करने से पता चलता है कि सेमध्यनीज के समय में मधुरा जनपद 'द्यारसेन' वे कहलाता था खीर उसके निवासी 'द्योरसेन' । हेराक्कीज से यहाँ तालवें श्रीकृष्ण से हैं। ई॰ पूर्व चीथी शती में द्यारसेन जनपद के लोग श्रीकृष्ण को यदि देवरूप में नहीं तो महापुरुष के रूप में खबस्य मानते रहे होंगे खीर उनके प्रति बड़े चादर का भाव रतते रहे होंगे ।

शीरलेन लोगों के जिन दो बड़े नगरों का उल्लेख किया गुवा है उनमें पहला तो स्वष्ट ही मधुरा है । बूसरा 'क्रीसोबोरा' कीन सा नगर था, यह विवादास्पद है । जनरल एखेक्जेंडर कनियम ने बाद से खगभग 🖛 वर्ष पूर्व श्रपनी भारतीय भूगोल लिखते समय यह स्थापना की थी कि क्लीसीयोरा वृ दावन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसकी पुष्टि में उन्होंने लिखा था कि कालिय नाग के वृ दायन में रहने के कारण इस नगर का नाम 'कालिकावत' हुआ था। यूनानी जेंदकों के क्लीसोबोरा का शुद्ध पाठ वे 'काृतिसोबोक'' या 'कानिको-बीत" समक्षते हैं। उन्हें इंडिका की एक पुरानी प्रति में 'काइरिसोबोक' पाठ मिला, जिससे उन्हें इस अनुमान को बल मिला। 13 परंतु कनियम का यह श्रमुमान ठीक नहीं प्रतीत होता। ष्ंदाबन में रहने वाले नाग का नाम, जिसका श्रीफृष्या ने दमन किया, कालिय मिलता है न कि कालिक । पुरायों या श्रम्य किसी साहित्य में बुन्दावन की संज्ञा कालियावत या कालिकावत मिल सके, इसमें भी संदेह है। यदि हम क्षीसोबोरा को वर्त मान वृ दावन माने हो हिनी का यह जिल्ला कि मधुरा और क्लीसोबीरा के बीच से यमुना नदी बहुती थी, श्रसंगत सिद्ध होगा, क्योंकि वृ दायन श्रीर मधुरा दोनी ही यमुना नदी के एक ही चोर स्थित हैं।

कानधम ने अपनी १८६२-६३ की खोज-रिपोर्ट में बित्तीयोरी के संबंध में अपना उपर्युक्त मस यदात कर इस गृज्द का मूलस्य 'केशवपुरा'' माना और उसकी पहचान उन्होंने केशवपुरा या कटरा नेशवदेव के सुद्दल्खे से

१२. यह नाम शहुम्ज के पुत्र शुरसेन के नाम पर पड़ा और लगभग ई० सन् के प्रारंभ तक जारी रहा। इसके अनंतर जनवद का नाम उसकी राजधानी मधुरा के नाम पर 'मधुरा' प्रचलित हो गया। । देखिए पीछे पु० १४-४ तथा 'मधुरा परिचय' पु० ११-१६। -१३. देखिए कर्नियम्स ऐंख्येंट जिज्जोप्रकी आफ इंडिया (क्लक्ता.१६२४),

की । केशव या श्रीकृष्ण का जन्मस्थान यहाँ होने के कारण यह स्थान केशव-पुरा कहजाया । \* \* कविषम का कहना है कि यूनानी सेखकों के समय में यमुना की वधान धारा था उसकी एक बढ़ी शासा वर्त मान कटरा केशवदेव की पूर्ग दीवाल के नीचे से बहुती रही होगी श्रीर उसके दूसरी श्रीर मधुरा शहर रही ष्ट्रीया । उन्होंने इस दीवाल के नीचे की चाधुनिक निचली भूमि की घोर संदेत किया है, जो उत्तर में सीधी संगम-तीर्थघाट तक दिखाई पहती है, श्रीर लिखा है कि यह उस प्राचीन धारा की सुधिका है जो प्राचीन काल में इधर से बहती थी और कटरा के अन श्रामे से दिवश-पूर्व की श्रीर मुद्र कर वसुना की यतंमान बढी धारा में मिलती रही होगी 19 अनरख अनियम का यह मत भी विचारणीय है। यदापि यह कहा जा सकता है कि किसी काल में यमुना की प्रधान धारा या उसकी एक वड़ी शाला धर्तनान कटरा के नीचे से बहती रही होगी, पर इस धारा के दोनों झोर एक-वृक बढ़ा नगर रहा हो, देमा नहीं दिलाई पड़ता । यदि मधुरा से भिन्न 'केशवपुर' या 'कृष्यपुर' नाम का बड़ा नगर वास्तव में वर्त मान कटरा करावदेव और उसके भास-पास शोर्ता तो कोई कारण नहीं कि उसका नाम पुराशों या ग्रन्थ साहित्य में न दिया जाता। प्राचीन साहित्य में सपुरा या मधुरा का नाम तो बहुत मिलता है पर कृष्णपुर या केशबपुर नामक नगर का पृथक उद्क्षेल कहीं नहीं प्राप्त होता। चतः ठीक यही जान पदता है कि यूनानी लेखकों ने भूख से मधुरा चौर कृष्णपुर (केरावपुर) की, जी पास्तव में पुक ही थे, बालग-बालग लिख दिया है ! भारतीय स्तीगों ने गंगस्थनीज को बताया होगा कि शरसेन जनपद की राज-धानी मधुरा 'केशव-पुरी' है । उसने इन दोनों नामों को एक-इसरे से पूधक् समभ कर अनका उरक्षेण प्रकार-धवार नगर के रूप में किया होता । यदि श्रुरसेन जनवद में मधुरा और कृष्यपुर नाम के दो प्रसिद्ध नगर होते तो मेगस्थनीज के कुछ समय पहले उत्तर भारत के जनपदों के जो वर्णन भारतीय साहित्य (विशेष कर बीद पूर्व जैन प्र'था ) में मिलते हैं, उनमें जहाँ शासेन जनपद के मधुरा नगर का उठ्खेख है वहाँ इस जनपद

१४. लैसन ने भाषा-विज्ञान के आधार पर वलीसोबोरा का मूल संस्कृत रूप 'कृत्यपुर' माना है। उत्तरा अनुमान है कि यह स्थान आगरा में रहा होगा। (इंडिस्ने आल्टरउम्सकु डे, बॉन १८६६, जिल्द १, पूछ १२५, नोट ३)।

१४. क्रिंचम-श्रार्केश्रोलाजिम्ल सर्वे आफ इंडिया, ऐनुखल रिपोर्ट, जिल्द २० (१८८२-३), ए० ३१-३२ ।

दूसरे प्रमुख नगर छप्पपुर या केशवपुर का भी नाम मिलता । परंतु न प्र'यों में कहीं इस दूसरे नगर की चर्चा नहीं मिलती। छीसांगीरा की हपान महायन से करना भी शुन्हिसंगत नहीं ।<sup>9 ६</sup>

पिछले मीर्थ शासक— ई॰ पूर्व २३२ में खराक की मृत्यु के वाद त्मशः सात मीर्य शासक मगध साम्राज्य के श्रिषकारी हुए । इनके नाम राखादि साहित्य में विभिन्न रूपों में मिलते हैं । संभवतः कुनाल, जलीक, प्रभागसेन, न्दार्य, संमणि, शासिश्युक तथा बृहद्वथ ने क्रमशः दाग्य किया । तमें भोई ऐसा न था जो इतने यहे साम्राज्य को संभावता। कलस्यरूप घराोक ह याद ही मीर्थ साम्राज्य का हास होने लगा । दिष्य के दिख्य में धीप्र (सासवाहन ) यंश ने मीर्थ साम्राज्य के स्वत्य स्वतन्त्र दाग्य स्थापित हर लिया । इपर उत्तर-पश्चिम में वैविद्रया के यूनानी राजाधों ने हाथ-पैर प्रात्ते शुरू किये । ई॰ पूर्व १३० के लाभग विमेद्रियस ने भारत पर खाक्रमण कर दिया धीर मीर्थ राजा यहाव्य से साम्राज्य के जत्तर-पश्चिम का गुक बढ़ा स्नात होन लिया। इन तथा विविध खांतरिक भगकों के कारण मीर्थ शासन की नींव हिला गई।

शुंग वंश का श्राधिपत्य ( ई० पूर्व १८५—ई० पूर्व १८० )— दृहद्रथ मीर्पं वंश का संक्षिम शासक हुता । उसे उसके बाह्मण सेनापित पुष्यमित्र ने ईं॰ पूर्व १८२ में मार कर मीर्थ बंश की समाप्ति कर दी । पुष्य-मित्र से मगध साम्राज्य पर शुंग वंश का शासन श्रारम्भ हवा । इस वंश में पुष्यमित्र के बाद श्रम्निमित्र, बसुमित्र, भागवत, काशीपुत्र-भागभद्द श्रादि नी घन्य राजा हुए। शूरसंन प्रदेश,पर लगभग ई॰ पू० १०० तक शु ग-शासन हद बना रहा । शहर्वशी शासक वैदिक धर्म के मानने बाले थे । उनके समय में भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई। शुंगराजा काशीपुत्र-भागभद्र के यहाँ वपशिला के यूनानी अधिपति शंतलिकित (ऐन्टिश्रलकाइडस) के द्वारा भेजा १६. श्री एफ० एस० प्राउज का ऋनुमान है कि यूनानियों का क्लीसोबोरा वर्तमान महावन है, देखिए एफ० एस० प्राउज-मधुरा मेन्वायर ( द्वितीय सं०, इलाहाचाद १८८० ), पृ० २४७-८ । फ्रांसिस विलफोर्ड का मत है कि क्लीसोवीरा वह स्थान है जिसे मुसलमान 'मृगूनगर' श्रीर हिंदू 'कलिसपुर' कहते हैं—एशियाटिक रिसर्चेज (लंदन,१७६६), जि॰ ४, ए॰ २७०। परंतु उसने यह यह नहीं लिखा है कि यह मूगू: नगर कीन सा है। कर्नल टाड ने क्लीसोबोरा की पहचान आगरा जिले के बटेरवर से की है ( प्राउज, वही, ए० २४८ ) ।

हुमा देखिमोदोर (देखिमोदोरम्) नामक राजरूत माया था । यह राजरूत भागवत धर्म का मञ्ज्यापी था। इसने विदिशा नगरी (निज्ञात, मध्यभारत) के माधुनिक धेमनगर नामक स्थान पर बामुदेव इच्छ के सम्मान में एक गण्डण्या प्रतिशावित किया। इसका पता बहीं पावे गांव एक शिकालेग में मजता है। इससे प्रकट दें कि ई॰ पूर्व स्थान गडी के मध्य सक धीहत्य की द्वा का प्रधानन मधुरा के याहर भी ही सुका था बीर उन्हें देशों में केंद्र माना जाने जाए था। "

पुष्पिम्र के ममय में यैवाकरण पटंजिं हुए, जिन्होंने पाणिन की सहाप्याची पर मिल्द महाभाष्य की रचना की । हम मंच सं घुष्यमित्र द्वारा स्वरंतिय यह करने का पठा चलता है, जिन्होंने पुष्टि वायोध्या से मार एक किय होती है । महाभाष्य में पढ़ जिंकी ने मधुता का उस्क्रेम करते हुए तिरा है कि वहीं के जोग संकारय क्या पार्टिज्य के निवामियों की मच्छा का सिक्स की भीनंपक में गेंट उप काल में उत्तर भारत के मुक्त नगरों में मधुता की भी गव्यमा थी । कई यह स्वाचारिक मार्ग मधुता होकर गुजरते थे । वहीं से होकर एक सदक पैरंजा नगरी होती हुई आवस्ती की जानी थी । वहाँ की सिक्स मार्ग की प्रतिवास की जानी थी । कार्य की स्वाच्या में प्रित्या वीर उन्हरित्यों की चारों मां वाली वहीं सदके भी मधुता होकर वाली थीं। आवस्त जैन तथा चीर, पर्म वाली वहीं सदके भी मधुता होकर वाली थीं। आवस्त जैन तथा चीर, पर्म वाली वहीं सदके भी सधुता होकर वाली थीं। आवस्त जैन तथा चीर, पर्म वाली होने के कारण होने की स्वाच्य हम काल में मधुता की प्रतिविद्य बहुन वह नहीं।

यपन-आफ्रमिय — हाड़ों के ज्ञायन-काल में उत्तर-दिश्यम की और से उत्तर भारत पर यउन-प्राप्तमधों का उपलेख वरणांचीन साहित्य में मिलवा है। ' ' ये यथन वैविद्रया के युवानी ग्रापक थे। डिमेट्सियन नामक गूनानी

(७. मगरी, पोमुंडी व्यादि स्थानों ने श्राप्त व्यभिलेखों से भी इसकी पुष्टि होती है।

१=, "संकारचकेम्बरच पाटलियुवकेम्बरच माधुरा खिमरूपतरा इति". (महाभाष्य, ४, ३, ४०)। संकारच का खाधुनिक नाम संक्रिता है, जो उत्तर प्रदेश के फर्करराजद निले में कालो नदी के तट पर स्थित है।

(१. यतंजित ने महामाध्य में इस श्राक्रमरा को उस्तेस इस प्रकार किया है—'अफ्रयावनः साक्रेस', 'अफ्रयावनो मध्यामिकाम' ( तक भाव २, २०, २०) । कालिसस ने भी मालियकान्मित्त में पुर्वामित के साती वस्त्रीमित के साथ सिंखु ( यसुना की सहायक) नहीं के तट पर वन्तों केसंप्राम का वर्षान किया है। यह सिंखु मध्यभारत में वहनी है। श्रीर साकेत (ग्रयोध्या) तक शाकमण किया। गार्गी संहिता के युगपुराण मे यवनों के द्वारा साकेत, पंचाल श्रीर मधुरा पर श्रविकार करके तुसुमध्यन (पाटलियुत्र) पहुंचने का विवरण मिलता है । इससे ज्ञात होता है कि यवनी का यह धाकमण भारत में काफी दूर तक तुत्रा तथा इसके कारण जनता में कुछ समय तक घवड़ाहर कील गई। " परंतु आपसी कलह के

के बाद डिसेट्रियस ने ही संभवतः मधुरा, मध्यमिका (नगरी, वित्तीद के संमीप)

कारण यवन-सत्ता मध्यदेश में न जम सकी। पुर्व्यमित्र के समय में कांलग ( उदीसा ) का राजा खारवेल था। यह यदा शक्तिशाली सथा लोकप्रिय शासक या । उडीसा के इ:थोगु का नामक स्थान पर खारवेल का एक मह्मी केप सुदा हुवा है। इस सेप से पता चलता है कि पान राजा दिमित (डिमेट्रियस) के बाक्रमण का दाल सुनकर पार-

वेल उससे मुकावला करने के लिए परिचम की ग्रीर पहुँचा ग्रीर उसके श्राने की खबर सुन कर दिसित पंजाब की ब्रोर वापस चला गया। डिमेट्रियस की मृत्यु के बाद उत्तर-पश्चिम भारत से यूनानी सत्ता विशृद्धतित हो गई। डिलेट्रियस के समय शुद्ध-शासन को जो घका पर्दुचा था

उसकी इति-पूर्ति शीघ्र हो गई। पुर्ध्यामत्र ने शक्ति का संगठन कर साम्राज्य का विस्तार वहाया । १९ ५ दिचम की छोर से युनादियों के बाकमण बाद में भी २०. "ततः साकेनमाकस्य पंचालं मधुरांस्तथा ।

यथनाः द्रष्टविकान्ताः प्राप्त्यन्ति पुसुमध्यजम् ॥ ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कर्दमे प्रथिते हिते । ष्प्राकुला विषया सर्वे भविष्यन्ति न संशयः।! मध्यदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्धदुर्मदाः।

तेषां अन्योन्य सम्भावा भविष्यन्ति न संरायः । श्चातमचक्रोत्थितं घोरं युद्धं परमदाहण्यम् ॥"

(युगपुराण-कर्न का बृहत्संहिता संस्करण, पू० ३७-३=)

(पंचम सं०, कलकत्ता, १६१०), पुरु ३७१।

६१- पुष्यमित्र के समय शुद्ध साम्राज्य दक्षिण में नर्पदा तक फैल गया। पाटलिपुत्र, अयोध्या तथा विदिशा इस बड़े राज्य के केंद्र नगर थे।

- किया। सम्भवतः मथुरा का शासन कुछ समय तक विदिशा केन्द्र द्वारा ही सेचालित होता रहा। दिन्यावदान तथा बीद लेखक तारा-नाथ के अनुसार जालंधर और शावल भी पुष्यमित्र के साम्राप्य के अन्तर्गत थे (दे॰ रायचीधरी-पोलिटिक्ल हिस्ट्री ऋाफ एरयंट ब डिया

विदिशा में पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को प्रशासक नियुक्त

होंगे रहे । काजिहास के नाटक 'मार्जावकाम्निमियं' में आप होता है कि मिशु म्थ्री के सर पर प्रानिसिध के सहके बसुसिध की सुरुनेष पवर्नी में हुई धीर भीषण मंद्राम के बाद यवनी की पराजय हुई । यवनी के इस कामनय का नेता सम्भवतः मिनेष्टर था। इच राजा का नाम आदीन कींद्र माहित्व में 'मिलिइ' मिलना है। इसने मामभेन मानक बीज रिजान से धनेक दार्शनिक प्रश्न किये, जैसा कि 'मिसियू-पन्द्र' नामक ग्रंथ से जात होता है । मिनेंदर के कुछ सिको पर बीद-चिक्त धर्मधक भी मिलता है बीर उन पर 'धर्मिक्म' ( पार्मिक ) सित्या रहता है । इस राजा के सिगंड कातुल से लेकर मधुरा मधा उसके द्विया तक यही संदया में वाय गये हैं। इसमें वक्षा पखता है कि मिनेंग्रर प्रवादी शासक था और उसने भारत के युनानी साप्राज्य की वहाँ ज़िया था। युनानी छेपाड स्ट्रीयों के खेल में पक्षा चलता है कि मिनेंडर ने डम ध्यास नहीं को पार कर किया था जिसके बार्व विकारत नहीं यह सका था ! इम देखक के जनसार बंबाब से खेकर सीराष्ट्र तक बनानी सना का प्रसार मिनेंडर तथा डिमेट्रियस के द्वारा किया गया । " वास्त्रत्र में इन दोनों के द्वारा भारत में युवानी प्रभुता की जह जमा हो गई और पंजाब में खगभग २०० वर्ष सक पुनानी श्राधिपाय यना रहा।

२२. रायचीधरी—वही, पू० २८०-८१ ।

यद्यपि शु नवशीय शासक वैदिक धर्म के खदुवायी थे, <sup>23</sup> दो भी इनके शासन वाल में बीद धर्म की खच्छी उद्यति हुई । साँची भीर भारतुत क कई यहे स्पूप तथा यहाँ की प्रसिद्ध वेदिकाएँ शु मो ही के राज्य-काल में निर्मित हुई । योधायथा मिदर की वेदिना का निर्माण भी इनके शासन काल म हुया । श्विद्धिया के राजा इहिमान स्था मधुरा के शासक म्रकृतिन संग्रं उसकी रानी नागदवी के नाम योधायथा की वेदिका में उद्योग निजते हैं। <sup>24</sup> इससे पता चलता है कि शुदूर पचाल तथा शुरसेन जनवर में भी इस काल मधीद पत्र के प्रति चारणा विद्याल थी।

शु ग वश की प्रधान काला का प्रतिम राजा ध्वमूर्ति था। वसे उसके मनी वसुदेव ने मार आला । वसुदेव स पाटिलयुन पर क्यर वस के ज्ञासन का मारम्म बुधा। इस वश का राज्यकाल ईंग्यूर्व ७३ से ईंग्यूर्व १८ तक रहा। इसके याद वृक्षिय के प्राप्त वश द्वारा सगय के क्षव्य ग्रासन का धन्स कर विचा गया।

मधुरा के मिनवसी होजा— यदाव ह्याज वह की प्रधान गाला का अन्त हो गया, तो भी उसकी धन्य कई शालाए बाद में भी सासन करती रहां। इन शालाखां के वेन्द्र आदिख्ता, विदेशा, मधुरा, क्योब्या दभा विशासी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से कई शालाए प्रण्यित शीर करके उत्तराधिकारिया के समय स ही चली था रही थीं और प्रधान ग्राज वसके प्रधानिय में समय स ही चली था रही थीं भीर प्रधान ग्राज वस की अपीनता में विभिन्न प्रदेशा का शालन कर रही थीं। मधुरा स धनेक मिन्न रानाओं के सिन्ने मिन्ने हैं, जिनके विवस्त कि मिन्ने साम बल सासका के सिन्ने मधुरा से प्राप्त ग्रुप है वे ये हैं — गीमित प्रधान मान बल सासका के सिन्ने मधुरा से प्राप्त ग्रुप है वे ये हैं — गीमित प्रधान मिन्ने स्थाप स्थानिम, रहमित स्वर्धिम धीर थिए मिन्न इनमें से गीसित प्रधान मानय दें ए एवं २०० के लगमा प्रधीत होता है। यन्य राजावा ने ई० पूर २०० से लोकर हुं ए एर

२३. पुष्पभित्र के द्वारा दो अश्वमेष वहा उरते का श्वलेष्य अयोध्या से प्राप्त एक लेख में मिलता है (एनीप्राफिया इ हिना, जि॰ न॰, पु॰ ४५-६)। पतजिल के महामाध्य में पुष्पभित्र के वहा का जो उरतेरा है उससे पता पलता है कि स्वय पतजिल ने इस यहां में भाग लिया था। न४. रायचीधरी—वही, पु॰ ३६-९३। ब्रह्मित्र मधुरा का प्रतापी शासक प्रतीव होता है। इसके सिक्षे यहां सरया म प्राप्त हुए हैं। १८४४ के प्रार्थभ में ब्रह्मित्र में लगभग ७०० तावे के सिक्ष का वड़ा देर समुरा में मिला है।

मिक्के क्या दत्त नाम वाख राजायों र भी मिक्के मधुरा स बात हुए हैं। " उपर्श्व फ सिव राजाया क मिक्कों क याधार पर इन राजाया का काल

तम निरुप्य करना धायत कठिन हैं। धाना तक काह एसा श्रीम्लग नहा प्राप्त प्रधा निरम्य द्वा रानाधा का पारम्परिक सबध नाना जा सक । तुक् विद्वाना रा खनुमान है कि मधुरा म पाय तक हम निर्के सिद्ध्या कि मित्र बरीय रामकों के हैं। वै घरतु यह सन्त तोक नर्ती । सधुरा के प्रदार काहर व्या स्कार किया हो साममात्र को ही मिल हैं। सधुरा के निष्का पर स्क धार होथ म कमल किय हुए खप्ता और तुस्तरी और हाथियों का निजय मिलता है। प्रशास वाल सिका पर एक धार प्रचास के सीन विद्याप चिद्व और नाथ साथ। पित्र म सामक का नाम निया रहता है। बूदरा तरफ प्राप्त प्रयुत्तिमा सहुरा स मारा हुए दुष्ट' नामाहित्त सिक्के मित्र सामका के प्रार् के

प्रभित्त हात है यद्याय दाना का बना बाय एक चैसा ही सिलाना है। क्रिक्स न समुता सामार सामार हो। यह न्यष्ट नहीं कि बाद राजा का भी उदस्यम किया है। यह न्यष्ट नहीं कि बाद राजा दिन्य बाग जा नविश्वय था और इनका निरंचत तस्य बना मा। गानक्स ने राज्य चनका द्वाया आई नायना का नो इन्हें सिक्के समुता सामार किया था। रे इनका चाजिकस्य समुता का नोकर उसक परिचम सामा उत्तर प्रकार ना तहा होता है।

<sup>-/</sup> अधिए वनिषम-कायस आफ एरतट इ डिया (लन्म, १८८१), प्र० ८४ ६,फलर प्रितिन सिथ-कैटलाग आफ कायस इन नि इ वियन स्यूजियम, स्वतरा, जिक्न १ (आवसकाई, १८०६), प्र० १८०४ सथा गला--उटलाग आफ नि ध्यस आफ एरद्व इ विया (लहन, १६६६), प्र० १६६ ६१। मशुरा के खबरीप टाले से क्तियम रोग्न सात्र का सिका मिला था, जिस पर अशोर-जातीन माझी म 'पातिस्य (१) लिग्न था (आर्क्ट वर्स पिपोर्ट, जिल्ह ३, प्र०४)। डार जातसवाल न नारी के दुख सिकों के आधार पर मशुरा करा नन्य सासका-मुमित तथा अजन्य का भी अनुमान रिया था। गर्सा प्रकार तिज्ययग नामन एव नय शासर ना भी पता चला है (गर्सल आफ स्यूमिसमिन्स सोसावनी आफ इ डिया, नि - च, प्र० ३०)। - र्साए जलसी० पायल माइस का लेस--जर्मल आफ यू पीठ हिस्टा रियल सोसायटी, जिल्ह १६, प्र० -०३।

<sup>-</sup> ७ क्तित्रम-कायस साफ ण्डबट द हिया, पु॰ नधा

#### यध्याय ७

# शक-कुपाण-काल

[लगभग ई॰ पूर्व १०० से २०० ई० तक]

पूर्ण्य जनवद पर गुङ्ग रंश की यक्षुता लगना हूँ ॰ एवं १०० तक सनी रही। इसके याद उत्तर कारत की राजनीत्रक दिविस में परिराण पाया। उत्तिल में में राजनीत्रक पहुंच कर वहाँ की इहु उत्तर को साम कर दिया। इसके पहुंच कर वहाँ की इहु उत्तर को समाप्त कर दिया। इसके पहुंच कर वहाँ की इहु उत्तर को समाप्त कर दिया। इसके मध्य कर पर्वा । इसके मोरा दिवेशी राजाणी की राजि की हिला दिया। उत्तर-पश्चिम भारत की तरकालीत राज निकर परिस्थिति का लाभ उठा कर शक लोग सार्य वहने ते तो । उन्होंने हिल पूर्वानी सामकों की शिक को कमजोर कर दिया। अब उन्होंने दे ला कि पूर्व के पहिंचानी सामकों की शिक को कमजोर कर दिया। यब उन्होंने दे ला कि पूर्व के पहिंचानी भाग की खबने अधिकार से कर लिया। इस तीते हुए प्रवेश का केन्द्र उन्होंने मधुरा को सनावा, जो उस समय उत्तर भारत में धर्म, कला तथा स्थापित्र वोदायान वा एक प्रधान नगर था। श्रीकों के उत्तर परिचती राज्य की राज्यानी तप्रशिक्षा हुई। धोर धोर राजियाला कोर मधुरा पर शकों की जी राज्या हो साथ को का अधिकार साथ साथ हो साथ।

प्राप्त में सभुरा क उत्पर जिन सक राजाया का व्यापिपत्य रहा उनकी उपाित 'वाप' सिलतो ह । वक्षित्वा के राज-सासकों की भी यही उपाधि थी। पीर-पीर स्विक कमापी सासका ने 'महा-क्वय' उपाधि धारण करना शुरू कर दिया । ये लोग स्वत्र अपने की भारतीय महाराजायों या सम्राटों के समक्त सानने लग । उनकी चीर से विभिन्न प्रदेशों के सासनार्थ जो उपशासक नियुक्त होते उनकी सहा 'वाप' प्रसिद्ध हुई ।

पत्राय में राज्ञे क पहले प्रवापी राजा का नाम मीश्रम सिखता है । इसक सिक्वे अच्छी सरया में प्राप्त हुए हैं। वर्षायला से प्राप्त एक वाप्तपत्र म इस राजा का नाम 'मोग' मिला है। इसका समय ई० पूर्व 100 के लगभग

संभवत- इसी समय से जनपद का नाम भी शूरसेन के स्थान पर 'मधुरा' प्रसिद्ध हो गया ।

प्रज का इतिहास

Eo ?

माना जाता है। मोखय ने पूर्वी क्या परिचमी गाँधार प्रदेश के यूनानी साम का चंत्र पर दिया । उसका उत्तराविकारी पृत्रेज् प्रथम दुवा । उसके बाद प्रेतन

है। १ इनके तथा हवान और हवामप के निक्षों पर कुठ ग्रोह जस्ती बीर

राज्युल-इगान-इगामप के बाद राज्युल मधुरा का शासक हुया।

 विषय का अनुमान है कि मधुरा के चत्रपो के समय मधुरा-राज्य का विस्तार उत्तर में दिल्ली तक, दक्षिण में ग्वालियर तक तथा पश्चिम में अजमेर तर था। वनियम-स्वायंस आफ ऐश्यंट र हिया ( लंदन १८६१ ), प्रष्ठ ८४; एलन-वही, भूमिका, पु० ११६-११४।

मधुरा के शक शामक (लगभग इंड पूर्व १००से इंड पूर्व ४७ तर)-मधुरा पर जिन शको ने राज्य किया उनके नाम निक्षों स्था धिभेजेयों द्वारा

इमके सिक्टों पर निम्मलिखित लरोड़ी लेख मिखते हैं— ५—'चप्रविद्वचयम चत्रवस रंखनुसस' र--'स्त्रपस चप्रविचनस रजवसम' ६-- 'महाचन्नवस चन्नतिचन्नस रजनस' राह्युल के ये सिक्के यही संस्था में प्राप्त हुए है बीर कई नौति के हैं। इप सिक्षी पर 'खनपस' के स्थान पर 'महाझनपम' मिखता है। उसकी 'समितिहत-चक्र' उपाधि इस शासक के स्ववन्त्र श्रस्तित्व तथा शक्ति को गृचित करती हैं। इसके सिक्के सिध-घाटी से लेकर पूर्व में गगा-यमुना दोशाय एक मिले हैं, जिनसे राजु उस की जिल्ला सत्ता सिद्ध होती है । इसके समय में मधुरा राज्य की मीमाएं भी यह गईं होंगी। " मौरा (जिला मधुरा) से बाह्री जिपि में जै० एतन-कार्यस आफ् एश्यंट इंडिया, भूमिता, पू० १११-१२ ३. इसके नाम रजुबुल, रंजुबुल तथा राजुल भी मिलते हैं । यह पहले शाकल का शासक था । हुगान और हुगामप के साथ इसका क्या

जाने गये हैं। प्रारम्भिक चत्रप कालकों के नाम हुगान कीर हुगामय मिनते हैं।

तमरी धोर घीडा बना रक्षता है।

संबंध था. यह स्पष्ट नहीं ।

प्रमुखक यंश का श्राधिकार वहाँ स्थापित हो गया।

द्विगीय, गोम्बीफरम कादि क्रनेक प्रवादी शक शासक दूर । त'दश्याय शकी क

इनके निक्षों से प्रवीस होता है कि इन दोनों ने मुख समय वक सम्मितिन रूप

में शासन दिया । संभवतः वे दोनों भाई थे । एक सिक्षे केवल हगामप नान क मिले हैं। यो शन्य शासकों के नाम के साथ भी 'चप्रप' शब्द मिजता है। ये शिवयोप तथा शिवदत्त हैं। इनके लिखें कम मिले हैं, पर वे पर महात्र के

ित्या हुआ एक महावन्त्रं शिकालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें रात्रपुत्र के लिए 'महाक्षप्रत्य' राष्ट्र का प्रयोग हुआ है। इस लेख में रात्रपुत्र के एक पुत्र का भी उल्लेख है, पर उसका नाम टूट गया है।

१८६६ हैं। में सब्दा से परवर का एक सिह-शीर्ष मिला था जो इस समय लंदन के वृदिश स्पृत्रियम में हैं। इस पर प्रतिक्षि लिपि क्या प्राष्ट्रत भाषा में नहें लेल उत्कीखें हैं। इनमें चत्रप शास्त्रक तथा उनके परिवार वालों कं नाम मिलते हैं। पक लेल में सहाचप्रप राजुबल की पटरानी क्युइय (क्षेपीतक) के द्वारा उद्ध के व्यवशेषों पर एक स्तुप क्या 'गुहा विहार' नामक मठ बनवाने का क्रिक हैं। संभवता यह विहार मधुरा में यहान-स्ट पर वर्ष मान सहिंच टीला पर था। ' यहीं से उक्त सिह-शीर्ष मिला था। इन लेलों के चत्रतार मधुरा के चत्रपों का वंश-यृष्ठ इस प्रकार बनता है —



सिह-तीर्थ-पर उस्कीर्थ लेखों से रहाल ( राह्युल ) की पानी अयसि कसुइस ( क'योजिका ) के द्वारा धपनी मो, दादी, भाई ध्यादि के सहित उक्त स्पूर वथा गुदा विहार नामक संघाराम के निर्माण का तथा शाय्यसुनि इद के प्रति सम्मान प्रकट करने का पता चलता है । ये संघाराम ध्यादि सर्वास्तियादी चौदों के उपयोग के लिए बनवाये गये। " उक्त सिह-यीर्थ क्या सिलेटी पत्थर

फोनो—यही, पृ० ४५-६।

४. इस टीने से सिलेटी पत्थर की एक-अत्यंत कलापूर्ण की-मूर्ति मिन्नी है, जिसकी बनावट श्रीर वेशाभूषा से प्रकट है कि वह किसी विदेशी महिला की प्रताना है। यह श्रमुसान युक्तिसंगत प्रतात होता है कि यह प्रतिमा स्वयं कंबोजिका की होगी, जिसने मथुरा में बौद्ध मठ श्रादि का निर्माण कराया।

६. दे० स्टेन कोनो-वरोधी इ'स्क्रिपांस (कलकत्ता, १६२६), प्र० ४०।

सोवाम का समकाबीन सपशिवा का शामक १८६४ था। मशुरा मिद्रशार्य पर मुद्दे हुए एक बेन में पितक की उपाधि 'महापत्रप' ही। नपशिवा में त्रास में० अम के एक दूसरे बेस में 'महारानपति' पतिक क ग्राया है। ऐसा प्रप्य था उसी समय के ब्रास्त्राम पतिक एक ही है ब्र सोशस मशुरा का प्रथम था उसी समय के ब्रास्त्राम पतिक तपशिवा में पत्रप था। मशुरा-बेस में पतिक के साथ नेत्रक का नाम भी दिया हुक गर्धेशरा गार्थ (जि॰ मशुरा) से ब्रास एक बेस में प्रथम बराक का ना मिसता है। 'शे शोहास के साथ हन प्रथम का वया मंत्रप था, यह बर कित है।

हैं हैं पूर्व पहली रायी का पूर्वांद ' परिचर्मांचर भारत में प्रहात की मसुरावा का समय था। इस काल में वचियला में लेकर बनारी मह तक शक्तें का बोलवाला हो गया था। है वचियला में लेकर बनारी मह तक शक्तें का बोलवाला हो गया था। है वचियला में लुसुल बंगी लि तथा परिक राचिराजी रामक थे। मधुरा प्रदेश में रायुद्धल तथा शोबाम सुसुता फैली हुई थी। सीराष्ट्र तथा महाराष्ट्र में भूमक तथा नहपान ह शासक थे। नहपान का नामाला उच्चरति (खपभइन) था, जिसके ममा सर्मे का प्रश्ला पूर्वा थी। शोबीक लेकर उच्चर में जबमेर तक फैल शंवा । नातिक तथा शुम्बर की गुकाओं में हनके वो गुह-संख्यक लेल मात ; हैं उनसे पता चलता है कि नहपान तथा उपचात्रत के समय में बनेक लव (गुका-मंदिरी) का निमाय हुआ तथा अन्य धनेक धार्मिक कार्य सम्मा किये गये । हुन शक्कों के समय में बनेक लव

प्रभों ही पशाजय— हुँ० पूर्व १० के स्वाभग उज्जिपिनी के उत्तर मालबगण ने स्वपंत्री शक्ति संगटित कर जी । माखब कोग चाहत थे कि भार में शक्ती को भगा कर पिदेशी जासन में पुटकारा पाया जाय। उन्होंने दृष्टिं महाराष्ट्र के तत्काशीन सातवाहन शासकों से इस कार्य में सहायना सी की उज्जिपनी के शक्ती की परास्त्र कर दिया । यह पराभव शक्ती थी सिक प बन-पहार सिद हुआ बीर तुन समय के लिए वे भारत के राजनैठिक रंगमं

११. जर्नत आफ रायल प्रियाटिक सोसायटी, १६१२, प्र० १२१ । १२. बुझ विद्वानों का यह अनुमान कि ये शासक पार्थियन (पहच) वंदा के थे ठीक नहीं । राजुबुङ्ग, नद्रपान तथा उनके वंदा के शासके के जो चेहरे सिखीं पर मिलते हैं उन्हें देरने से यह स्पष्ट पता चलता है कि पहचों से उनकी निर्वात मिन्नता है ।

से ग्रोभल हो गये । इसी वर्ष निक्रम मंबत की त्यापना हुई, जो प्रारंभ में 'कृत' थीर 'मालर' नामों से तथा गद में 'विक्रम' नाम से देश के एक बडे भाग में प्रचलित हुआ।

मधुरा की दच चंदा— उज्जैन से नकों की हार का प्रभाव सधुरा कर भी पड़ा और उहाँ का ख्राप बंदा समास हो गया । सधुरा और उसके ख्रास्यस्स उपलब्ध सिकों से पवा चलाता है कि इसके बार यहाँ पर 'एत' वंश का प्रक्षितर स्थापित हो गया । हस बंदा के राजाओं के नाम प्रकर्णन, उपसन्त, हमान्त प्रथम और द्विधीय, कामदृष्त, नेपदृष्त, भवदृष्त हमा बलधूनि सिलं है। है हमें सिकं दें। हमें रामदृष्त (द्वितीय), कामदृष्त, सेपदृष्त, भवदृष्त, तथा बलधूनि की सिकं। पर हम राजाओं के नाम प्रवृत्त, भवदृष्त, ज्याप बलधूनि के सिकं। पर हम राजाओं के नामों के पहले 'हमें।' वा 'रालो' स्थम सिलंदा । दुरपदृष्त, अपनतृष्त स्था रामदृष्त (अपनतृष्त सिलंदा) इससे अञ्चामन होता है कि 'रालो' वा परालों 'उपपि सिलंद निवंता। इससे अञ्चामन होता है कि 'रालो' वा 'रालों' उपपि सिलंद निवंता। इससे अञ्चामन होता है कि 'रालों या परालों 'उपपि सिलंद निवंत परवर्ती सारकों के हैं।

मधुरा चीर उसके समें प ठाँवे के कुछ ऐसे सिक्ने भी मिक्षे हैं जिन पर 'राजन्य जनपद' लिया रहला है। यह कहना कठिन हैं कि इनका शासन मधुरा पर रहा या नहीं और रहा हो क्लिने दिनो सक है

२२. एखन—वही, भूमिका, पू० १०४—१२१, कैटलाग, पु० १०४—१२२, फलक २४, २४ तथा ४२ । किनयम ने बेबल बलाभृति, रामरत्त कीर पुरुष्दत्त के सिका का विषरण व्यपनी सूची में दिया है —वही, पू० =०—६ । बलाभृति संभवतः बन्त-बंग से पुष्प् फिसी काच पंत्र का या । रामरत्त क्वीर क्वीर काया । रामर्व्य कि सिका पर थेल की मूर्ति मिलती है। रैप्सन तथा सिक्थ द्वारा शश्चंद्रदत्त नामक राजा के सिका की भी चर्चा की गई है ( जर्नेल व्याफ रायल परियादिक सोसामदी, १६००, पू० ११४—४ तथा सिक्य—वदी, पू० ११८०)। एलन इस तथा वीरसेन को परवर्ती शासक मानते हैं ( वही पू० १११)। श्री बी० घोष के मतानुसार पुरुष्दत्त तथा रामर्व्य महुत्र के शुंग शासक थे और मगज तथा विदिशा के शुंग रामसक थे और मगज तथा विदिशा के शुंग रामां से मिल थे। श्री घोष 'पुरुष्दत्त्व' तथा 'रामदत्त्त थें कमस्य, जिल्द ४, पू० २०=३)। परंतु यह मत ठीक नहीं प्रनीत होता। वक्त सिक्षं पर नामांत में '०दत्वर' सप्ट है।

# कुपाम वंश

#### [लगभग १ ई० से २०० ई० तर ]

सरान्ता है॰ मन के चार म से शकों की 'कुयाय' नामक एक शायां वा प्रायस्य हुआ। विद्वानों ने इन्हें बुद्दिय या यापिक तुरुष्टक (तुम्यार ) नाम दिया है। युद्दिय जाति शुरू में मच्य पृशिया में रहती थां। वहीं में निकाल जाने पर इस जाति के खोग कम्योजन्याद्वीक में खाबर यन चीर वहीं का सम्यक्षा से प्रभावित हुए। वहीं से हिन्दुक्य के पार उठर कर ये फिटराब दश कम्यक्षा से प्रभावित हुए। वहीं से हिन्दुक्य के पार उठर कर ये फिटराब दश कनमा पाँच दियानते रहात घीर इजारा के रास्ते चागे यह। तुम्यार प्रवंत में उनमा पाँच दियानते हो गहें। इं॰ पूर्व प्रथम व्यत्नी में भारत के माय मंपूर्व से सुवाकों ने यहीं की सन्यता को च्यत्यायः।

कुपाणों का एक भरदार कुजुल कर करफाइमिस या। उसने काइल और कन्द्रहार पर खपना क्षयिकार जमा किया । इसके आगे पूर्व में सूनानां सामकों को साफि खप कमजोर हो गई थी, जिसका साम उठा कर कुजुल ने धपना प्रभाव ह्या थी उन्ना शुरू किया । पहुंचों की राफि को समार कर सनने खपने रासन का विस्तार पजार के परिचल ठक कर लिया । मधुरा के धारपान का क्षय शासन का किरतार पजार के परिचल तक इस लिया । मधुरा के धारपान का हर शासन के हारी के कुक्ष थिक मार हुए हैं।

यिम तस्म ( लग० ४०--७५ ई० )--इ-उल के बाद बसका उन निम तस्म (निम कहफाइसिस) ४० ई० के लगभग राज्य का पिकारों हुआ। यह यह यहा शिमागली शामक हुआ। इन्द्रल के द्वारा जीते हुए महर्गों के स्वीर रिक्त विम ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक प्रयान अधिकार स्थापित कर लिया। यमास्य इसके राज्य की पूर्वी सीमा हो गई इस भूभार का प्रमुख कन्द्र मधुरा नगर हुआ। विम के सिक्क प्रजाब से डेक्ट बनारस तक बड़ी मस्या में प्राप्त हुए ह। इन पर एक और राजा की सूर्वि मिन्नजी है और दूमरी प्रोर नरीं जैज के माथ राड़े नुष्ट जिब की। पिछजी थोर नरीशी लिपि से निम्नजिसिन तस्य मिन्नज है---

(२) 'महरज रजदिरज हिमकपिशस'

<sup>(1) &#</sup>x27;सहरतस रवदिरवल सर्वर्जीय इश्वरम महिरवरम विमक्ड' फिरास बदर'

<sup>(</sup>३) 'महरजस रजदिरजस सर्वेखोग इरवर महिश्वर विमक्डिलसम् जदर'

उक्त सिक्षो पर नेंदी सहित शिवमृति के वने होने तथा 'महिरवरस' (माहेश्वरस्य) उपाधि होने से त्पष्ट है कि यह राजा शिव का अस था।

मधुरा जिले के मांट गाँच के समीप इटोन्सी नामक टीले से विम की विशालकाय मृति मिली है। इस मृति रा सिर टूट गया है । सिहासन पर बैठा हुन्ना राजा लम्बा कोट तथा सलवार के दंग का पायजामा पहने हुए है। हाथ में वह कटार लिये हुए था, जिसकी केवल मुंठ उची है । पैरी में ससमी से उसे हुए ऊंचे जूते पहिने हैं। पैरा के नीचे नाही लेख उपनीए हैं. जिसमे राजा का नाम और उपाधियाँ इस प्रकार दी है---

'महाराज राजातिसाज देवपुत्र बुपाणपुत्र खाहि विम तद्मम ।'' '

इस जैंदा से पता चलता है कि विम के शामन राख में एक देवकुत " उद्यान, प्रकरिकी क्या क्य का निर्माण क्या गया।

चीनी ऐतिहासिक परम्परा के चनुसार विम के उत्तरी साम्राज्य की सुरुप राजधानी हिनुपुरा क उत्तर तुरतार देश ( प्रदुरशा ) से थी। भारतीय प्रदेशों का बासन क्षत्रकों के द्वारा कराया जाता था। जिस का जिस्तत साम्राज्य एक श्रीर चीन साम्राज्य की छूता था तो दूसरी स्रोर उसनी सीमाए निज्ञापथ के सातवाहम राज्य से लगनी थीं । इतने बिस्तत साम्राज्य के लिए प्रादेशिक शामको का होना धावरयक था। सधुरा से सुपायों के वेपकृत होने तथा विस की मृत्ति प्राप्त होने से यह अनुसान किया जा सकता है कि मधुरा में जिस का निराम तस समय तक व्यवस्य रहा होगा और यह नगर उपाय साम्राज्य के अरथ देन्द्रों से से एक रहा होता । चिम के शासन काल में रोम साम्राप्य के साथ भारत का स्थापार वडा !

१४. इसमें प्रथम तीनो शब्द भारतीय व्याधियो के मुचक हैं । 'कुपाए। पुत्र' वश या परिचायक है, दुछ लोग इस शत्र से विम की 'कुपाएा' नामक राजा (कुज़ल) का प्रत्र मानते हैं । 'शाहि' तथा 'तद्मम' शब्द ईरानी हैं। प्रथम ना अर्थ 'शासक' तथा दूसरे का 'वलवान' है। १५. 'देवकुल' से मंदिर का श्रीभन्नाय लिया जाता है । पर यहाँ इसका श्रर्थे 'राजात्र्या वा प्रतिमा-कत्त' है। बुपाएं। में मृत राजा की मृतिं चनवा कर 'देवलुल' में रचने की प्रथा थी। इस प्रशार का एक हैय-**उल माट** के उक्त टीले में तथा दूसरा मथुरा नगर के उत्तर में गोवर्गेश्वर महिर के पास वित्रमान था। दसरी शती में सम्राट हुविष्क के शामन-वाल में माट वाले देव उल की मरम्मत कराई गई।

भारतीय वस्त्र, यहुमृत्य रान, मसाले, रान तथा लक्ष्मी को यस्तुर्ण राम साम्राज्य को भेजी जानी थीं श्रीर बदले में रोम-शासको के स्वर्ण मिक्के वदी मंदया में यहाँ स्राते थे ! उत्तर तथा दुलिया भारन के श्रनेक स्थानों से रोमन सामकों के निक्षों के देर प्रास हुए हैं, जिनमें दूस बान की पुष्टि होनी हैं! जिन ने के कि सिक्के बद्दी मंदना में बालू किये थे ! बिद्गां से स्थापार को उन्नत करने के लिए उसने स्थाने मोने के भी सिक्के चालू करायें ! वे छोल में प्राय रोमन निक्कों के परायर होते थे ! इन सिक्कों पर उन्नहीं स्थीर शिव की ही मूर्नि मिलनी है, जिससे विस का श्रीय होना भिन्न होना हूँ ! \*

क निष्क (एन-१०१ कें)- कि के वाद उसका उसताप्रकारी किन्क हुआ। बिद्रानी का अनुमान है कि कनिष्क विस के परिवार का न होकर कुपायों के किसी दूर्तर घराने का था। इसने व्यप्ते राज्यारोहण को विधि से एक नया संवत् वलाया, जो 'सक संवत्' के नाम से उसिद्ध हैं। किनिष्क कुपायबर का सपसे मतावी शासक हुआ। विकास निर्मात और कारसीर से नेवर पूर्व में पनारस या उसके हुआ था वक उनके शासन का विस्तार था। किनिक ने चीन के जनात मुक्तियान पर भी आक्रमण किया धीर उसे जीव लिया। यव क्रिक्क का अधिकार उत्तर से कारणर, वारक'द तथा स्थानन तक स्थापित हो पया। चीनी वधार प्रतिज्ञात साहिष्य में किनिक की शतक विद्यानमां के पर्यंग्न मिलते हैं। बीद्र साहिष्य के अनुसार किन्क ने पाटिलपुत्र शक का प्रदेश अपने स्थिकार से कर लिया और जुद्ध का कारबलु तथा धीद भिद्र अरवा प्रते मिलते हैं। बीद्र साहिष्य के अनुसार किन्क ने पाटिलपुत्र शक का प्रदेश अपने स्थिकार से कर लिया और जुद्ध का कारबलु तथा धीद भिद्य अरवायो सि के उपर से वह अपने साथ के श्रामा ।

इतने बढ़े साम्राज्य का स्वामी होने पर कविष्क ने उसकी व्यवस्था ही घोर ध्यान दिया। उत्तर में पुरुषपुर (चेगानर ) इसकी मुख्य राजधानी हुई। मध्य में मसुरा कथा पूर्व में सारनाथ राज्य के केन्द्र बनाये गये। मारनाथ में प्राप्त कनिष्क के समय के एक संख में पता चळना है कि कनिष्क ही छोर से

Γ <u>5</u>€

पूर्वी भाग का शासन महाचत्रप सरपल्लान तथा चत्रप वनपर चलाते थे। इसी प्रकार चन्य भागी के जासन के लिए दूसरे व्यधिकारी नियुक्त रहे होंगे।

फिनिएक के समय में मथुरा की उन्निति—किन्द्र के समय में
मधुरा नगर की बहुमुत्ती उचित हुई । यह नगर राजनैतिक केन्द्र होने के
साथ-साथ धर्म, कवा, साहित्य पूर्व व्यापार का भी केन्द्र नगा । किन्द्र की स्रोध धर्म का चनुवायी था । उद्यक्त समय में साझाव्य के ममुक्त स्थानी के साथ मधुरा में भी इस धर्म की वही उचित हुई चौर चनेक बाँड स्पूर्व, संघारां में साहि का निर्माख हुचा । महाचान घर्म की उचित के फलस्कर पूजा के निमित्त विजिध धार्मिक प्रतिमाधा का निर्माख वही सक्या में होने लगा । किन्द्र के ममय की वौद्ध प्रतिमाधा का निर्माख वही सक्या में होने लगा । किन्द्र के ममय की वौद्ध प्रतिमाधा के किन्द्र स्वाव्य में सधुरा धार उसके धासपास से प्राप्त हो चुकी हैं । महाचान मत के धावार्य वसुमिन और, खुद-चरित पूर्व 'मौद्रानन्द' चादि प्रधे के मिल्द्र स्वविद्य स्वर्यक्ष र पित्र के जासमा के राम थे । इनके घतिरिक्त पारवी, चरक, नातार्जन, संपरक, माठर - धादि सन्द कितने ही किन्दि, कलाकार धीर निदान्द किन्द्र की सभा में विद्यान थे।

पेशावर श्रोर तचिशना की तरह किनिष्क ने सथुरा में भी अनेक यौद स्व पो भीर मठों का निर्माण करवाया । उसके समय में पार्मिक सहित्युता यहुत थी, जिसके कारण थीड धर्म के साथ साथ जैन तथा हिंदू धर्म की भी उसति हुई । जैनियां के अनेक स्नुवा, श्यायायहों, तीर्थकर प्रतिवास तथा यहन विनिध्य कता-कृतियां का निर्माण हुथा। उसी प्रकार प्रिन्त, सुर्ग, हुगां, कास्तिय पार्चित पार्चित हुई ।

कनिष्क ने कारमीर में बीद धर्म की एक वड़ी सभा का घाषोजन किया। इसका समापति ज्ञुमिज क्या उपसमापति श्रश्यवीय था । लगभग ४०० दिद्वान् इस समारोह में सम्मिलित हुए। कई दिनी के जिवार-विसर्ध के प्रमन्तर वीद साहित्य को लाग्रयजो पर सुदया कर उन्हें एक स्तूप में रख दिया गया। । इन मन्यों में से जिपिटक का भाग्य 'महाविभाषा' इस समय चीनी भाषा में उपसम्बद्ध है।

विदेशों से संबंध-कनिल्क के समय में देशी व्यवसाय की उन्नति वो हुई ही, विदेशों के साथ सपर्क भी बहुत बदा। पाटकिश्चर से सारनाथ,कोशों रे, भारती, मधुरा, पुरुषुद्र बादि नगरी से होता हवा एक वड़ा व्यापारिक मार्ग रतीवन तथा कारागर की जावा था। कारागर से चीन के खिल मार्ग जावा था। किएक के समय में मध्य पृष्टिया में भनेक भारतीय उपनिवेदों की स्थापना हो गई। इनके नाम खैजदेदा (कारागर), कोनकुक (यारकंद), कोतकं (खोतन), करमद (यारन्थान), भरकं (तुरकान), कृषी (कृषार) वस अमिनदेश (काराबर) मिलते हैं। इनमें से दिष्या में स्तीतय वधा उपर में कृषी भारतीय सेस्कृति के प्रधान केन्द्र थे और इन्हों में से होकर मारतीय सेस्कृति के प्रधान केन्द्र थे और इन्हों में से होकर मारतीय सम्यता मध्य एरिया के भन्य प्रदेशों में तहीं में से होकर मारतीय सम्यता मध्य एरिया के भन्य प्रदेशों में तहीं प्रसंकृति के स्थान केन्द्र भी भी स्वीत भन्य स्थाप काल के भन्य स्थाप साम्या भी स्वीत अमें कि तथा।

सिक्षे तथा अभिलेख—किनटक के सोने तथा तांवे के सिक्षे वहीं संबंधा में बरकारथ हुए हैं। आरत में ये सिक्षे पेखावर से लेकर पूर्व में बंताब तक मिले हैं। सिक्षों की यही संबंधा तथा उनके प्रसार को देखते हुए किन्छ की विरात सरा का अपनान सगाया जा सकता है।

किनिष्क के समय के श्रमिकोरा भी बड़ी सादा में उपकब्ध हुए है। ये क्षेत्र कनिष्क के राज्य-वर्ष र से केक्टर रहे तक के हैं और पंगारत सांधि क्याजा ( रावलिषकों के पास ), सुद्द विदार (बहावज्ञपुर के समीप), मधुरी, -धावस्त्री, बीयांची, सारनाथ श्रादि से शास हुए हैं।

वासिष्क (१०२-१०६ ई०)—किलक के बाद वासिष्क इपाव साझाउप का प्रियकारी हुआ। इसके समय के दो खेल कमराः चौनीसर्वे धीर ष्रवाहेंस्व राक संबद के मिले हैं, निससे जात होता है कि इसके 1०२ ई० से जेकर १०६ ई० तक राज्य किया। दि एक्सा केल मधुरा नार के सामने यमुना पार इंसाधुर नामक गावें से मिला है, निसमें मधुरा के डिंड झाझचां द्वारा द्वार्यराज नामक वैदिक पक्ष बरने का उरक्सेल हैं। खारा से प्राप्त एक दूसरे खेल में किलक के विशा वामेष्क का नाम जाया है। संभवत-यह वासिष्क का ही नाम है, जो किलक दियोध का पिया होगा। कहार्य की राजवरिणयों में भी जुक्युर नामक नगर विशा नाम वाले राज नाम मिलवा है, जो संभवतः नासिष्क के विश् ही प्रवृष्ठ हुणा हु ये

हुविष्क (१०६-१३= ६०)—वासिष्क के बाद सुवाय साम्राज्य का शासक हुनिष्क हुआ। । इसके राज्य-काख के लेख रद वें वर्ष से क्षेकर ६०वें

१७. स्राजकल इसे 'जुकुर' रहते हैं, जो श्रीकार के उत्तर में है; देगिए स्मिथ-श्रुली हिस्टी खाफ हैं बिया ( चतुर्थ संस्कृरण ), प्र० २७२ ।

वर्षं तक के सिले हैं, जिनसे पता चलता है कि हुनिष्क ने १०६ ई० से लेकर १३स् ई० तक शासन किया। इसके सिक्षां तथा लेखों के प्राप्ति-स्थानों से पता चलता है कि काउल से लेकर मधुरा के तुल पूर्व तक हुविष्क का व्यधिकार फैला हुव्या था।

कनिष्क की तरह यह राजा भी बीद धर्म का सरकक था । मधुरा में इसके द्वारा एक विशाल बीद विहार की स्थापना की गई, तिसका नाम 'हुचिष्क दिहार' था। इसके ब्रालिरिक अन्य कहें स्तुष धीर विहार इसके राज्य काल मं मधुरा में बनावे गये। बीद सूर्तियों का निर्माख बहुत वही सक्या में हुआ। । मधुरा से प्राप्त एक लेल से पता चलता है कि हुजिस्क के पितामह के समय मैं निर्मित देवदुक की दशा खराब होने पर उसकी मरम्मत हुविस्क के ग्रासन-काल में की गई। १८

हुयिष्क के लोने और वाये के सिक धड़ी सक्या में मिले हैं। इन पर एक घोर राजा की जूर्ति तथा दूसरी बोर कनिष्क के सिकों की तरद हिंदू, यूनानी, चुनेरी, ईरानी घादि देखताओं की मुर्तियाँ मिलती हैं। कनिष्क के सिकों की अपेखा हुबिष्क के सिक्के अधिक भौति के मिले हैं। इन दोना के सिकों पर राजा की उपाधि, नाम तथा देवता के नाम यूनानी लिपि में मिलते हैं। १९

किन्दि द्वितीय—बारा से प्राप्त स० ४१ (११६ ई०) के लंदा तथा क्यहरण कुत राजनर निष्यों से चात होता है कि दुविष्क का समकालीन किन्द्र द्वितीय था । विद्वानों के श्रद्धसार यह कनिष्क प्रथम का पीत्र तथा

१६. आर॰ वी० व्हाइटहेड—कैटलाग आफ कायस इन दि प्रजाय न्यूनियम, लाहोर (ब्राइसकोड<sup>®</sup>, १६१४), प्र० १८६२-०००। प्रनिप्क के सिमं पर लगभग २० विभिन्न देवताओं की तथा द्विष्क के सिमं। पर २४ से उत्तर की आकृतियों भिलती हैं।

१८. माट के देवकुल से विम, फिनिय्फ तथा चप्टन की पापाए-प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं, हुविप्फ की नहीं । मथुरा तमार के उत्तर में यमुना-तट पर प्रसिद्ध गोक्फोंएवर की मृति वास्तव में शिव की नहीं है । इस विशाल मृति की बनावट तथा उसकी वेशभूषा से लए है कि, वह दिसी राक राजा की मृति है । इसका सिर भी सुरवित है जिसके उत्तर क्ली नोकदार टोपी है । यहत समय है कि वह दुविप्फ की ही प्रतिमा हो ।

६२ ]

वानिष्ट का लड़का था। उसकी उपाधियाँ महाराज, राजातिराज, देग्युत कैनर (?) मिलती दें। संस्वतः हुविष्क के जीवन-काज में कनिष्क द्वितीय कारमीर श्रीर उसके श्रामपान के प्रदेश का गामक था। राजवर्रमिशी में उरिव्यक्ति कारमीर में कनिष्कतुर नामक नगर की स्थापना करने बाला जावड़ यदी राजा था। विष

किनिष्क द्वितीय के सिषके भी मिले हैं, जिन पर सामने की घोर बेडी के पास राढ़े हुए राजा की तथा उलटी घोर चेड़ी सिहत चैल की प्रक्रिमा मिलनी हैं। युनानी लेख के साथ इन सिक्टों पर माझी खबर भी मिलते हैं।

वि!मुदेव ( १३६-१७६ ई० )— हुपिष्ठ के बाद मधुरा की राजारी पर धामुदेव केला १ इसके समय के लेख जाका मधुरा कीर उसके निकट से ही मास हुए हैं, जिससे खतुसान होता है कि बायुदेव के शासन काल से उपाय बंश की शासा का श्रीपकार कम हो गया था।

बासुरेज के निवको पर पीड़े की छोर नंदी बैल सहिस शिव की सृति निजती है। " इससे इस शासक का खुराव सैव धर्म की खोर मक्द होता है। इस प्रकार अपने पूर्ववर्त शामक दिम क्या किनक डिनोप की तरह सासुरेव भी बींद धर्म के स्थान पर श्रीय मत का पोपक जात होता है। पेवा मतीत होता है कि बासुरेव को साहित्य से भी रिच थी। राजसेपार ने वार्य-प्रकार कास्त्रसीमामा में वासुरेव नामक शता का उन्होर किया है और निजा है कि सास्त्राहन, शुद्रक, साहमांक खाटि राजाओं की नरह वह कियों का साध्यदाता स्था 'समाधित' या । " वासुरेव क राज्यशत में दिन है वींग वेदाओं में सुतियों का निजांच बादी गरेवा में हुआ।

पर्वर्ती ग्रासिक वामुदंव के राज्य काल का शक्ति सेत राज्य वर्ष का मिला है, जिससे अनुसान होता है कि हसी समय ( १७६ है) क लगाभग इसका दृहात हो गया। वामुदेद अविम असिन् कृपाय-शासक था। उसके याद करिएक (मृतीय) तथा वस्तु ( वासुदेव हित्तीय ) कादि कर्ट कुपाय राजाओं के नाम निकर्त तथा खेलों हारा काल हुए है। कास्मीय और गाभा कि किन्दिक-चंकी जुपाय सामक्री का साम वीवसी तथा समयन चीयी शकी में भी जारी रहा। समुद्रमुख के प्रयाग केर से वहत होता है कि हुन पिन्दी

२०. दे० रायचीपरी—पोलिटियल हिस्ट्री, पृ० ४५५०। २२. व्हाइटहेड—यही, पृ० २०६-११।

२२. कान्यभीमासा, श्रध्याय १० (बड़ोदा संस्करण, १६३४), प्र• ४४।

हुपाण शासको की उपाधियाँ 'देवपुत्र शाही शाहानुशाही' थीं श्रीर उनका प्रभुष्य भारत के पश्चिमोत्तर माग ने काश्मीर तथा गांधार पर था। तीसरी शती के मध्य में सालानी गामकों द्वारा ईशन के श्रामे वद्कर श्रफ्तानिस्तान सथा उत्तर-पश्चिम भारत पर श्राक्रमण का पता चलता है, परंतु मधुरा तक इन सासाकी विज्ञामां का पहुंचना नहीं ही सका।

हूँ० पाँचर्या सबी में 'किन्नर हुपाख' नामक राजाधी का भी मुभुदा गोधार धीर कासमीर पर था। हुन राजाधी के तिबक सपुरा तक से मिल है। किनार-वंशी क्या फल्य रावार्धी बुपाखों को हुखों से क्या उनके परचाल मुमलमानों से लक्ना ५४।। संभवतः नवीं सबी में हिंदू सबी राजाधी द्वारा उत्तर-पश्चिम में हुपाखों के शासन की हुविजी कर दी गई।

द्धुपीय शासन-दाल में मथुरा की समृद्धि— हुवायों के समय में मथुरा का महत्व बहुत बता। विजिध धर्मों का विकास होने के साथ बहाँ स्थापन्य चौर मृद्धिवचा की ध्रमृह्दूवें प्रशित हुई। मथुरा में निर्मित मृद्धियों की माँग देश में होने लगी। ध्रायस्थी, सारवाय, साँबी, कीशांनी, राजगृह मादि सुदूर स्थानो तक से मथुरा की बनी मृद्धियों मैंगवाई जानी भीं।

उत्तर भारत के प्रमुख राजमागी पर स्थित होने के कारण मधुरा नगर की स्वानमाधिक उद्यक्ति भी हुई। इस काल में संबंधित क्य में विविध विवधी की स्वानमाधिक उद्यक्ति भी हुई। इस काल में संवधित क्य में विविध विवधी की स्वानमाधिक उद्यक्ति के उदाहरण मधुरा वथा व्यय व्यय मार्ग में सिकते हैं। की स्वानमाधिक ने प्रविक्ष ने प्रविच्ध समुद्रा वंधा व पना वता है कि शिदिए में वीच की मध्ये ने प्रविचे किया वताये थे, जो नमु होने के साथ-साथ शिक्ष की । वे देंगें की स्ववस्था नरते थे, जिनना उपयोध जनता नर सकती थी। मासिक से प्राप्त इस वाल के एक देख में जातिक क्या नर सकती थी। मासिक स्वानमा की द्राप प्रविच्ध क्या है, जिनने नम्बार १ प्रतिग्रत क्या २१ प्रतिश्व सामिक क्या की दर पर १,००० क्या १,००० कार्याच्या (चींत्री के सिक्ष) जमा क्ये गये थे। नामिक, शुक्ष प्रवाद के प्रवाद के से थे। नामिक, शुक्ष प्रपाद के प्रवाद के से प्यान के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्यान के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्यान के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्यान के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्यान के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्यान के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्यान के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्रवाद के से प्य

२३. मथुरा संब्रहालय संट्या १६१३ ।

उरायां ( चाँदी के सिक्षा ) की दो पनराशियाँ वापननीवी ( श्यायी मूलपन ) के रूप में दो निकाको में जमा की गईं। इस धन से आह होने वाले ज्याज से नित्य पुष्पयाला में बाने वाले दीन-दुखियां का पोषण किया जाता था। इसके पविदेश्व उसी ज्याज से प्रति मास एक दिन सी माझायों को भीजन कराया जाता था। इससे ब्युजान लगाया जा सकता है कि प्रपाण-काल कितनी सस्ती का जमाना था!

क तिष्क के समय में चुपाण सामाज्य का जिस्सार महुत यह गया था। इसके राज्यकाल में रोम, मण्य पृश्चिया तथा चीन के साथ भारत के व्यापारिक स्वापों में वहीं वृद्धि हुईं । भारत से यहा पक्षी, वनस्वित पहार्थे, घरम, फल कल तथा वहुमूख रान पिर्गों को में जे जात थे। इन बस्तुमों के प्रते में परियों देशा से सीना, चीरो, वास्त्वीसों हैं। हेन सक्तीसे राग, प्रत फल फ्लें स निर्मित पदार्थ तथा विधिप थातुए भारत चाती थीं। इस काल में चीन को रोगा यही माता म भारत चाति लगा था। राज्यगे साथ बन्य सम्रात व्यक्ति वीनी कीरेय (रेशसी वस्त्र) थाराय करना बहुत पसन्द करते थे। मधुरा, कीशानी, समरावती खाडि स्थानों से प्राप्त किरती ही सृत्यियों पर रेगमी पर्क दिलाई पक्ते हैं। भागा पुरत करने के किराये गरे हैं। मधुरा के कलाकारा ने सीई थें के व्यक्ति साथन के स्वापों ने बीनि कारी के बिराय राज्य होने वस्त्र में तारी को बिराय करने के बर्दे रस से सल्वागी सुन्दिया को कीने चीनदेशीय दुक्तों से ब्रवहत किया है। इन वारीक बका से विवार का सुक्तार सीक्ष्त करने सीई यें कार्कित करने के वर्ष रागीक बका से विवार का सुक्तार सीक्ष्त करने सीई यें कार्कित करने के वर्ष रागीक बका से विवार का सुक्तार सीक्षत करने सीई यें कार्कित करने के वर्ष रागी है।

मधुरा के व्यापारी भारत के विभिन्न नगरों स ब्वापार के लिए जाया करते थे। कीवाबी तथा नवेलाड के साथ रानाओं के साथ मधुरा के व्यापार सवप का पता बलवा है। सब राना कीरतीयुत्र पोठिवरि के राज्यकाल (१४० ४७० ई०) में माधुर व्यापारी सथा की राज्यानी वाधरगढ़ गये, जहाँ पर उनके द्वारा भनेक धानिक कार्य निष्पन्न किये गये। १४ वरकालीन भारत के अन्य प्रमुख नगरों के साथ भी मधुरा के व्यापारिक पूत्र सारहतिक सबस रहे होंगे।

२४. मनुमदार तथा अल्तेनर—न्यू हिर्ट्रो खाफ दि इ डियन पीपुल, जिन्द ६, प्र०४२।

#### श्रध्याय द

# नाग तथा गुप्त शासन-काल

[ लगभग २०० ई० से ५४० ई० तक ]

ध्रुपाणों के विजेता- है बूलरी शबी का शब्द होते होते मधुरा धदेश तथा उसके परिचम से कुपायों की सत्ता उन्नइ गई । मध्य देश तथा पूर्वी पताब से सपालों को हुटाने में कई शक्तिया का हाथ था। कौशान्यी तथा विष्य प्रदेश के मध राजाओं एवं पद्मानती, कांतिपुरी तथा मधुरा के नांग-वंशी लोगों ने मध्य देश से तथा यीधेयां, मालवा चौर कुश्विदों ने राजस्थान धीर पंजाब से कुषायों को अगाने से बसुल भाग लिया । इन सनके प्रयत्नों से क्याय-जैसी शक्तिशाली सन्ता का, जो सगभग दो सी वर्ष तक भारत के एक क्षे भाग पर जमी हुई भी, भन्त सा हो गया। सीसरी शसी के भारम्भ से पश्चिमी शकों की भी शक्ति का हास शुरू हथा । सुपाओं के उरकर्ष के समय में इन सको का प्रधिकार उत्तरी महाराष्ट्र, काठियावाद और गुजरात के श्रविरिक्त माजवा, सिध तथा राजस्थान के गुरू बड़े भाग पर स्थापित था। दूसरी शती के घंत में सातवाहनों द्वारा पराजय के कारख समें की शक्ति की गहरा धक्का पहुंचा । इसके बाद योधेय, मालव, वाकाटक चादि भारतीय शक्तियों के उत्कर्ष के कारण पश्चिमी शको की शक्ति बहुत घट गईं। ई॰ चौथी शती के घत मे गुसनशी चंद्रगुस विवसादित्य के द्वारा परिचनी शको की शक्ति का मूलोब्हेद कर दिया गया। इस प्रकार लगभग पाँच सी वर्षी के बाद भारत सूमि पर से बिदेशी शकों के शासन की समाप्ति हो गई।

भारिशिय लाग — वाजारक वश के कई व्यक्तिस्तों से भारशिव नागों का नाम मिलता है। वाकारक वंश के साथ उनके वैवाहिक सवध का सभा शित्र भक्त भारिशवां द्वारा दल श्रवकोध यश करने के उदलेख भी इन लेखों में मिलते हैं। शै ढा॰ काशीप्रसाद जायसगल के मतानुसार भारत को कुपाणों

 <sup>&</sup>quot;श्रसभारसित्र नेशित-शित्र लिङ्गोद्धहन-शिव—सुपरितृष्ट-समुदादित-राजवंशाना पराक्रमाधिगत-भागीरध्यामलजल—मूर्गीभिपिकाना दशाखमेधायमुखलातानाम्भारशिथानाम्।" ( प्रतरसेन द्वितीय का घन्मक से प्राप्त तान्नपत्र)

में सुन्द करने में खगुमा यही आरशिय नाग थे खीर हुनके ही प्रमानी के प्रस-रक्तन हुनाय-जैसी दुर्तन गण्डि की मध्यरेश मध्या केंत्रय एड़ि कर भागनी पड़ा। वे जायनवाल पुराणों में उदिलिएत यह नामों की भारतिय वंशी भद्र-मान करते हैं थीर उनका केन्द्र कृतिपुरी (शाम, जिल मिरवापुर) बतांत है। परंपु हाल खनेन महाधिय खन्ने कर ने हाल में की गई ग्रीजों के आधार पर जाल जायनवाल की उन्ह कथा खन्य कितपत्र नान्यवाधी का गंडन किया है।' उनका जहना है कि कोविद्वरी में कियो नाम-बंग के ज्ञामन के चित्र नहीं मिलते। भारतिय-वंश के प्रवत्त कराजा 'नव' के वधाकधिन निक्षों पर 'नाम' जब्द नहीं मिलता। बोरतेन नामक राजा के बदुर्मक्वर मिक्ने मदुरा से प्राप्त हुए हैं, पर उनके खाधार पर यह मानना कि उनने नामजें को जायाओं की विभिन्न केन्द्रों में जनावा तथा जुवाबों की उनने क्षमा उनके पंशानी ने पूर्ग पंजाब से पाहर निकाल दिया, बुनियंगन नहीं स्रवीत होता।

मंधुरा और पद्मा, वर्ती के नाम दात्त से — नाम लोग भारत के प्रमुख धारिम निवानियों में से हैं। प्राचीन माहिश्विक उरवें से में जात होता है कि वे लोग धानावें थे धीर मर्ड को देनकर में पूजते थे। महाभारत-युव के परचान उत्तर-परिवन भारत में नाम की शक्त-प्रमार का उरवें न पीड़े किया जा खात है। इनके सराहा तफ के राज परीहित की मार हाजा था, जिमका परवा परिव के प्रत नजे के वन ने नाम के कि लिया। जम मान के बाद से लंकर कुपाय-काल तक मश्रा या दुवने के महा नामों का कोई जिस्स नहीं निल्ला। पुरायों में शुन-ग्रंग के अन्युद्ध के पहले मश्रा में सात नामवेंगी नामों के राज करने का उरवें न आह होता है। इसी प्रकार कोतिपुरी, विद्वा तथा पदमानती (प्रनात वथा पदमानती) प्रभाव परम परम परम परम के पार कोता है। इसी प्रकार कोतिपुरी, विद्वा तथा पदमानती (प्रनात वरम परमान परम प्रमान के पर खुन नामों के बात है। इसी प्रकार कोतिपुरी, विद्वा तथा पदमानती (प्रनात वरम परमान परम का पर खुन से प्रवास के पर खुन नामों के ब्रिटीफ दुरायों में इस राजाओं के कोई सम्य विश्व महीं निलते।

२. देखिए जायसवाल—हिस्ट्री खाफ इंडिया (१४० - २४० ई०) म० १६२३ ई०, प्रष्ठ १-३२ ।

३. अन्तेकर—न्यू हिस्ट्री आक दि इंडियन पीपुल, जि॰ ६, ग्र॰ २४-२=, ३६-४० ।

पुराणा के धनुसार पद्मावती में में नी नान राजाओं ने राज्य किया । ऐसा प्रतीत होता है कि मधुरा और पद्मावती के नाम सासक एक ही मुख्य साला के मे, जो 'भारियन' कहलाती थी । इन भारियन राजाणी ने सैंव खासना को बढ़ाया । खिमलेटों के खनुसार ने राजा थपने कंघों पर शिव-लिंग वहन करते थे। यपने परामम से इन्होंने भागीरियी (मंगा) तक के प्रदेश को जीत कर खपना यस बड़ाया था और दस खरवनेथ यन पूरे पे के प्रवेश को जात कर स्वताय यस बड़ाया मा और इस खरवनेथ यन पूरे पे उक्त स्वर्णन से प्रतीत होता है कि पदमानती-मधुरा के नागों के खिद्यं थे।" उक्त स्वर्णन से प्रतीत होता है कि पदमानती-मधुरा के नागों के खिद्यं से वर्गमान खागरा कमिरनरी, भीसी कमिरनरी का परिचमी भाग, धीलतर तथा ब्यालियर

सिखों और चिभेलेखों के चाधार पर घव उक निम्नलिजित नाग-राजाओं के नामा का पता खला हैं— भीम नाग, विश्व नाग, प्रभावर नाग, रुक्त्य नाग, खुद्दपति नाग, व्याप्त नाग, वस नाग, देख नाग, भवनाग, गवापति नाग, सहेदवर नाग, सधा

का उत्तरी भाग सम्मिलित था।

४. चर्तमान पदम पवाया मथुरा से लगभग १ न्थ्र मील दिख्य में है । पद्मावती तथा मथुरा में नागवंश का अध्युद्य ई० तूसरी शती के उत्तरार्थ में हो गया होगा। प्रारम्भ में कुल वर्षों तक ये लोग कुपाया शासकों की अधीनता में 'रहे होंगे। उक्त दोनों तगरों में इस काल में नागों की उन्नति का कारण थ्या था, यह निश्चत रूप से झात नहीं। ही सकता है कि नाग-पूजा तथा शिलोपासना का यहाँ तत्कालीन प्रचलन भी एक कारण रहा हो। उक्त दोनों स्थानों में इस काल की निर्मित वर्षियमूद (नागनल) तथा पुरुपियमूद में नागवेंचों की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मथुरा कता में उत्तर कुपाया काल की बलाप मंत्री मृतियाँ पाझ हुई हैं। मथुरा कता में उत्तर कुपाया काल की बलाप भी मृतियाँ पाझ देखा से स्था में सिल्ती हैं। व्यताम भी मृतियाँ पड़ी सरख्या में सिल्ती हैं। व्यताम भी मृतियाँ पड़ी सरख्या में सिल्ती हैं। व्यताम भी मृतियाँ पड़ी सरख्या में सिल्ती हैं। व्यताम भी हुन्यों से पाझ ताग-सिक्षों पर शिवजी का त्रिशृत्व और उनका वैल नंदी मिलता है।

ये और उन्हें रोपनाग का व्यवतार माना गया है। पद्मावती से प्राप्त नाग-सिक्षा पर रिपवनी का त्रिश्चल और उनका वैल नंदी मिलता है। यः जा जायसवाल के मतानुसार वे व्यवस्थाय व्यव कारा के दशारवर्मण पाट पर किये गये थे, जिसके कारण इस चाट की उक्त सेवा हुई। इ. इसना पता लाहोर से प्राप्त एक सुद्रा से चला है, जिसमें इसे महा-राज नागभट्ट का पुत्र नहा है—दे० दि एन आफ इम्पीरियल यूनिटी (भाव पिया मयन, यर्च, १९४१), पृष्ठ १६६। परंतु मधुरा या पद्मानती के नागवंश के साथ इसके सवध का उन्ह ठीक पता नहीं चलता।

नागरेन। वित् इनमें बीरमेन का नाम और जोड़े दिया जाय तो अपने भात नाग राजाओं की मंदया तरह हो जाती है।

यह कहना कटिन है कि उक्त मुची में में किवने राजाओं ने प्रमार्थी पर थीर किवने ने समुरा पर वामन किया । इनके पारस्थिक मंदेश का मं किया नहीं चलता। इन राजाओं में से मध्यपित माम, भग्रमान तथा वीरने कि विक समुरा से काफी संस्था में मिले हैं, जिनमें धनुमान होता है कि उन्हें राजाओं ने समुरा पर गामन किया। वीरनेन के निक्षों के खितिहरू उनकी एक लेटा भी कर्ष प्रमान किया। वीरनेन के निक्षों के खितिहरू उनकी एक लेटा भी कर्ष प्रमान किया। वीरनेन के निक्षों के खितिहरू उनकी परिसेन के १३ वें राज्य वर्ष का है । इसमें पदा चलता है कि वीरनेन एक खिकाजी जान्यक था और उनका चारिपस्य मधुरा के द्विपर-पूर्व में कर ना-चात्र जित तक कैल गया था । बहुत संभव है कि वीरनेन के ही ममय में नाम-सच्चा गंगा-वट तक पहुँच बाई हो ।

पद्मारको के नाम सामकों में भवनाग का नाम निशेष उत्कंतिने हैं। इसका सासन-काल ३०४ हैं है से ३७० हैं ० तक माना माता है। इसकी लड़की का निवाह वाकारक पंत्री गीवमीड्स के साथ हुमा या। बालाटक वंग्र के समिलेक्सों में इस वैवाहिक संबंध का उत्कंत बराजर मिलवा है। इसने पत्ता चता है कि चौथी सात के मानों की शक्ति स्प्री-चन्द्री भी और भारत की उत्कंता है कि चौथी सात की उत्कंत साथ संबंध स्थापित करना गीरिय जनक मानती थां। गीवमीड्स की स्थाप के यह उसके पुत्र उनके साथ संवंध स्थापित करना गीरिय जनक मानती थां। गीवमीड्स की स्थाप के यह उसके पुत्र उसके प्राप्त की बाताटक वंश्र का साथियर कावम करने में अपने नाना भयनाम से वही सहायता प्राप्त हुई।

हैं॰ चीधी राठी के सध्य में जब समुद्रशुत के द्वारा शुत माझाध्य ही विस्तार किया जा रहा था, उस मसय सशुरा का राजा गयापित नाग वर्धा पद्सावती का कासक मागवेन था। विदेशों समुद्रशुत के द्वारा पराजित हुँग

नागसेन का नाम समुद्रगुप्त के प्रयाग लेख में मिलता है । यासमर्ट ने अपने हर्पचिति में भी नागसेन का उल्लेख किया है।

चा विनेशचन्द्र सरकार का अनुमान है कि गएपति नाग तथा नागसेन दोनों पद्मावदी के वंश के वे श्रीर पहले की मृत्यु के बाह दूसरा राज्य का श्रीयकारी हुआ-दे० दि एज श्राम इन्मीरियल यूनिटी, पू० १७०। परन्तु ठीक यही जान पड़ता है कि वे दोनों समकालीन ये श्रीर एक मशुरा में तथा दूसरा पद्मावती में शासन कर रहा था।

षीर उनका राज्य गुरु-साम्राज्य का जंग वना बिया गया । डा॰ खल्तेकर का श्रमुमान है कि प्रयाग-खेल में वार्याचन के जिस राजा जागद्रच का उरखेल हुआ है यह संभवतः सभुरा के ही राजयंत्र का था बीर उसका श्रपिकार संभवतः उत्तरी दोश्राय पर था।

यपि समुद्रमुस के द्वारा पद्मावती तथा मधुरा के सुक्य नागवंग के राज्य का श्वन्त कर दिया गया, तो भी नाग लोगों का गौरव गुप्त काल तथा उसके याद कर वना रहा। स्वयं समुद्रमुह ने श्वपने पुत्र चंद्रगुप्त पित्रमादिष्य का जियाह नागवंग की कन्या सुन्देरनागां के साथ किया। रक्तन्द्रगुप्त के समय (४५८-६० ई०) में गंगा-यमुना के धीच शंतवंदी का गौहा (प्रांतपाल) शर्मनाग नामक नागवंगीय व्यक्ति था। राज्य के श्वन्य उस पूर्वे पर भी नागवंगों के लोग नियुक्त रहें होंगे।

नांग शासन-फोलं— नागो के शासन काल में मधुरा में शैव धर्मे की निरोध उन्नति हुई । नाग देवो-देववाधों की प्रतिमाणी का निर्माध भी इस काल में बहुत हुखा। फन्य धर्मों का विकास भी साध-साथ होता रहा । १५३ ई ले में भधुरा के जैन रवेताम्बरी ने स्वनिद्व नासक धावार्ष की धर्मा का मधुरा में गुरू वही सभा का खावोंग्रन किया । इस सभा में मई धार्मिक प्रत्यों के छुई पाठ दिवर किये गये। इसी वर्ष दूसरी पेली सभा वलभी में हुई । नागों के समय में अधुरा कीश पद्मावती नगर वहे समय मगरों के स्व में विकासित हुए। वर्षों विश्वाल मन्दिर,सहल,मठ, स्वत तथा खर्म्य इसारतों का विकासित हुया। धर्म, कला-कीशक तथा व्यायर के ये प्रधान केन्द्र हुए। नागों समिण प्रता का धन्य होने के बाद अवार केन्द्र हुए। नागों सम्बा धन्य होने के बाद अवार केन्द्र हुए। नागों सम्बा धन्य होने के बाद अवार केन्द्र हुए। नागों सम्बा धन्य होने के बाद अवार केन्द्र हुया। साम धन्य होने के बाद अवार केन्द्र हुया। साम धन्य होने के बाद अवार केन्द्र हुया। साम धन्य होने के बाद अवार केन्द्र सम्बा धन्य स्थान साम हो सका। गुत-शासकों के द्वारा धारविद्वार, अयोध्या वधा उज्जिती की राजधानी वगुवा गया। गुत-काल के बाद कनीज को पह स्थान सिक्षा थीर कई श्राशान्त्रियं तक कनीज उत्तर भारत का प्रधान राजनैतिक केन्द्र भारत स्थान स्थान समा रहा।

उत्तर भारत पर गुप्त वंश का चाधिपत्य स्थापित होने के पहले त्रिभिन्न भागों में जो गयराज्य तथा चन्य राज्य विद्यमान थे उनका संचिप्त वर्षोन आगे किया जाता है।

ध्वरतेकर—यही, १० ४० । अच्युत नाम के जिस राजा का नाम प्रयाग लेख में मिलता है और जिसके सिक्के आहिन्छना और उसके आस-पास यड़ी संत्या में मिलते हैं, वह भी डा० अक्तेकर के अनु-सार मधुरा के नाग-वंश से ही संवंधित था।

योधिय-भारत से विदेशी सूचा को हटाने का सबने प्रधिक धेय योधेया को दिया जा सकता है। यीधेय यसना के पश्चिम में एक प्रमुख शक्तिथे | जब इन्होंने देखा कि उपाय सत्ता कमजीर पह गई तह योधेयों ने कुचिद और मालय गय की सहायता से द्वपायों से जोड़ा जैने का निरचय किया और अन्त में उन्हें परास्त कर पंजाय के उत्तर की धीर खदेद दिया। उनकी देखा देखी पृथं में नागों और मधों ने भी यमुना के पूर्वी प्रदेश से सुपायों को भगाने का कार्य पूरा किया। यसना और सतलज निर्वो के बीच के विस्तृत भाग से वीधेयों के यिक्के बड़ी सत्या में प्राप्त हुए है। इन सिद्धा पर लिप्ती हुई प्राक्षी लिपि में पता चलता है कि वीधेवा द्वारा वे सिद्धे तीसरी-चौथी शती में जारी किये गये थे। मिक्के तथा प्राचीन साहि<sup>नियुक</sup> उन्तेतों से जात होता है कि बीधेया में गयतन्त्र-प्रथा कहूं शतान्दी पहल सं अचलित थी । दुपायों के भगाने के बाउ बीधेयों की सत्ता वहाबलपुर से लेकर पूर्व में गुदगाय जिले कर स्थापित हो गई । सुपायों के ऊपर पीधेयों की महान् विजय के उपलक्ष में कुछ ऐसे नये सिक्के आरी किये गये जिन पर 'यौधेय गयस्य जय ' किया रहता है । इन सिकों पर सेनापति कार्तिकंप भी मूर्ति रहती है, जो जहुत प्राचीन काल से यौधेयों के इष्टदेव थे । ई० वीधी शती के मध्य में गुप्त सम्राट् समुद्रगुत ने बीधेयों पर विजय प्राप्त की । परंत्र उसने यीधेय राख को निम्न ल नहीं किया।

कुर्सिद्— इपायों से लोहा लेने में बीधेवां की कुर्सिद स्था भर्ड <sup>नावन</sup> लोगों से सद्दायता प्राप्त हुई थी। ये दोनों भी गसराज्य थे। कुपायों के द्वारा पिद्रली दो स्रवाध्वियों के शासन-काल में इनकी स्वाधीनता रह बाधाव

१०. योथेयों का नाम वाखिनि की श्रष्टाश्चायों (४, ३, ११७) में 'श्रायुपंजीवी संच' के श्रवमंत श्राया है। महामारत (२, ०४, ४-तथा १,
६४, ७४-६) में भी इनकी चर्चा मिलती है। योथेया के सिके रं॰
पू० २०० से प्रारंभ होने लगते हैं। 'बहुधान्यक' प्रदेश में मिस वनगर रोहीतक था, जहाँ योथेयों की टकसाल थी। इनरा दूसरा यहा नगर सुनेत (सीनेत्र) था। इजायां के पहले योथेया का श्रापित्य उत्तरी राजस्थान तथा पूर्वी पंजाय पर था। वनित्रक के समय में उनगा श्रासन समाप्त हुआ। १४४ प्रं० के लगभग बहु। तुमर क्रद्रहामन ने योथेया को पराजव दी। हुपाया-राक शक्ति का हास होने पर योथेयां ने श्रमनी स्वतंत्रता फिर घोषित नर ती।

1 808

### श्रजु नायन तथा मालव

पहुंचाया गया था। इशिदों का श्रधिकार सतलब और न्यास नदियों के बीच में था। इनके छुद्ध सिक्ष यौधेय सिक्को से मिल्लेट-जुलते प्राप्त हुए हैं । ऐसा प्रधीत होता है कि होसदी शती के मध्य में कुशिद लोग यौथेयों के ही श्रंतग्रंत

हो गये, क्योंकि इसके बाद के कुखिद सिक्के उपलब्ध नहीं हुए !

अर्जु नायन ( या खार्जुनायन )—सर्व मान जयपुर और झानरा की भूमि पर खर्जुनायनो का घषिकार था । इन कोगा ने भी विदेशी सत्ता की भारत से इटाने में भाग किया । अर्जुनायनो ना गणराज्य ई॰ बौथी शत्ती के मध्य कछ जारी रहा, जब कि समुद्रशुष्ठ ने उन्हें परास्त कर खपने धधीन कर किया। यह बिद्यां का धनुमान है कि कुणियूं को तरह अर्जुनायन लोग मीधेयों के साथ मिल गये और गुरुवंश के खम्भुद्रय के पूर्व इन तीनो की एक सम्मित्तक प्रजानाक्रिक शर्म स्थापित हो गई। १९

माराय- गुप्त बंदा के अध्युदय के पहले पंजाब, राजस्थान धीर सध्य-देश में नाग बंश तथा उक्त तीन गराराज्ये। के शक्तिरिक्त श्रम्य कई राज्य विद्यमान थे। अजमेर-टॉक और मेवाड़ के भूभाग पर मालव गए का अधिकार था । सिकन्दर के समय में मालव गण का राज्य रावी-सत्तलत दी शाव पर था। ई॰ पू॰ १७ में मालवां ने उक्षयिनी के सकों को परास्त कर एक नथा संबद् चलाया था। हुपाण-प्रभुता के समय मालवा का स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और उनका प्रदेश पश्चिमी चत्रपों के साम्राज्य में मिला दिया गया । यद्यपि पहली और दूसरी शताब्दी में मालव कोग शको से बरावर मुठ-भेड़ जैते रहे, पर वे सको की प्रवल शक्ति के कारण अपने प्रदेश पर अधिकार स्थापित न कर सके । कुपायों की पराजय के बाद परिश्रमी सकीं की शक्ति की गहरा धक्का पहुंचा और स्वातन्त्य-प्रेमी मालव स्वोगी ने पुनः प्रपना श्राधिकार प्राप्त किया। २२५ ई० से लेकर समुद्रगुप्त के समय तक मालवों ने श्रपनी स्वाधीनता कायम रक्ती । तीसरी श्रीर चौथी शती के मालव-गण के ताम्र सिक्के यही संस्था में प्राप्त हुए हैं, जिनसे उनकी स्वतन्त्र सत्ता का पता चलता है। समुद्रगुष्त ने श्रपनी विजय द्वारा मालवो को गुष्त शासन के प्यचीन कर लिया, पर उसने यौधेयों प्राटि की तरह मालव गण को भी निर्माल नहीं किया । गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ ये गस्त्राज्य समारगुप्त प्रथम के शासन-काल तक जारी रहे । इसके याद संभवतः हुखाँ द्वारा उनकी समाप्ति कर दी गई।

प्रस्प (जिय — इस बाल के धन्य उस्लेखनीय राज्य मझ, मीरारी तथा मध लोगों के थे। महाँ का मखराज्य राशों धीर धिनाज निर्देशों के बीध में था, जिसकी राजधानी संभातः स्वालकोट थी। मीरारिशों का राज्य कांट्रों के आस-पास था। कोटा के ममीप यडवा नामक स्थान से २३६ ई० का पुक लेख प्रास हुथा ई, जिसमें भीरारिशों के 'महानेवापित' वल का नाम स्था है। 'महासेनापित' उपाधि से अञ्चालन होता है कि ये सीरारि जोग या तो पिमी क्यां से वा नातों के धधीन कांतर है थे मध्यं राजधान माचीन वस्त राज्य तथा परेक्सलेक पर था। पहासे भूनात की राजधानी कीरायति वधा स्वतं की सोधवाई थी। इन राजधां के धधिलेख तथा तिखे वदी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिनसे हुस बंदा के जानकों—यासिष्ठीप्र भीममें के धार नव, ध्राप्ति, महमक, विवस्त , वैश्वय धारि का दना चला हु । मधे के बार नव, इप्तथी खादि हुए हा बाधों के नाम सिक्षो हारा जात हुए हैं। मसुज्युत ने ३४० ई० के सामम हुम प्रदेश की अपने स्थितर से कर बिदा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मधुरा के नाग वंदा के समकानीन नापुरा के चारों और धनेक चुोंट-यह राज्य स्थापित हो गये थे । इनमें से झुछ राज्ये में प्रजातन्त्र चीर रोज में नुप्रकार था। हुपायों के बाद जगभम देह दी वर्षों एक उत्तर भारत में कोई ऐसी शक्ति न थी जो एक प्रवस्त केन्द्रीय स्वास्ते स्थापना करिंते। शीसरी ग्रस्ती के साराम्य में सातवाहनों का चंत होने पर दिख्या में भी हसी प्रकार की स्थित विद्यान थी। गुस सच्चाट् रासुत्रपुत ने हैं० चीथी शारी के मध्य में एक शक्तियांती सामान्य का निर्माण कर उन्ह निष्टाई । जिल्ल स्थित का चंत कर दिया।

### गुप्त वंश

हूँ • बीधी याती के बारम्म में मगध्य में 'महाराज ग्रस' के हारा ग्रहवंश की स्थापना की गई ( उसका खबका घटोकच हुआ, जिसका पुत्र चंद्रगुर्व प्रथम ३२० ई॰ में पाटलियुज की राजगही पर बैठा। उसने 'महाराजधिराज' उपाधि प्रहण की। रेपाली के प्रसिद्ध तिन्द्रिक मण्डलम्म की कम्या दुनारियी के प्रसिद्ध तिन्द्रिक मण्डलम्म की कम्या तुनारियी के प्रसिद्ध तिन्द्रिक मण्डलम्म की कम्या तुनारियी के प्रसिद्ध विन्द्राप्त में प्रदेश में प्रधासिय पर से प्रसिद्ध विन्द्राप्त के सम्या स्थित क्षेत्र की मां प्रसिद्ध विन्द्राप्त के समय में गुप्य-वासन परिच्या कर समय में गुप्य-वासन

का विश्वतर दक्षिण विद्वार से देकर श्रयोध्या ढक्र था । १३ इस राज्य की राजधानी पाटलियुत्र थी।

समुद्रगुप्त ( ३३४-२७६ इंट )—चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त वहा परात्रमी एवं महत्त्वाकांची शासक हुया । उसके द्वारा भारत की दिग्यितय की गई, जिसका विवरण इखाहायाद किसे के प्रसिद्ध शिला-स्तम्भ पर विस्तारपूर्वक दिया है। 3 इस खेख के अनुसार सम्द्रगुप्त ने दिख्य कीशल होते हुए केरल, पिष्टपुर, कोहूर, कांची आदि दविखापथ के प्रदेशीं की जीत कर वहाँ अपनी विजय-पताका फहराई । इन राज्यों की उसने प्रपने साम्राज्य में न मिला कर केयल उनके शासकों से धपनी धपीनता स्वीकार कराई । परंतु भार्यावर्क में समुद्रगुष्त ने 'सर्वराजोच्छेचा' " वाली नीति का भवलायन किया । यहाँ के अनेक राजामी को परास्त करने के याद उसने उनके शासन को समान्त कर दिया। उत्तरापथ के जिन ऐसे पराजित राजाओं के नाम प्रयाग-स्तम्भ पर मिलते हैं वे ये है—रुड़देव, मतिल, नागदत्त, चंद्र-चर्मन्, मरापति नाग, नागसेन, बन्दास, नंदी तथा यतवर्मा । इनके धतिरिक्त समुद्रगुप्त ने खाटविक ( विध्य के जंगसी भाग ) के राजाओं, हिमासय प्रदेश के शासको तथा मालव, चर्जु नायन, यौधेय, मह, चाभीर, प्रश्चीन, सनकानिक, काक, खरपरिक आदि अनेक गण राज्यों को भी अपने अधीन कर उनसे कर वस्त किया । उत्तर-पश्चिम के 'देवपुत्र शाही शाहानुशाही' हुपायों एवं शक-सर्गडों क्या दक्षिण के सिहल गादि द्वीप-वासियों से भी उसने विविध उप-हार ब्रह्म क्ये । इस ब्रकार समुद्रगुष्त ने ब्रायः समस्त भारत पर अपनी विजय-वैजयंदी फहरा कर गप्त-शासन की धारू जमा दी।

मणुरा प्रदेश पर अधिकार — उत्तरापथ के उपयु क विजित राज्यों में मधुरा भी था, जिसे जीत कर समुद्रगुष्त ने अपने साम्राज्य का एक अंग यना लिया। मधुरा के जिस सासक की उसने पर्गाजत किया वह गणपति नाग

एताञ्जनपदान्सर्वान् भोद्यन्ते गुप्तवंशजाः॥"

२३. इसी स्तम्भ पर सम्राट् अशोक का भी एक लेख खुरा है।
१४. समुद्रगुत के कुछ सिक्षा पर भी उसकी 'सर्वराजोच्छेत्ता' उपाधि मिलती है। उसकी दूसरी प्रसिद्ध उपाधि 'पराक्रमांक' भी समुद्रगुत

के श्रतिशय पराकम को सृचित करती है।

१२. "ऋनुगङ्गाप्रथागं च साकेतं मगधान्स्तया ।

था। पद्मारतो का तत्कालीन नाग शासक संभवतः नामयेन था, जिसका नाम प्रयाग-तेल में घाया है। उक्त तेल में नंदी नामक पूक ऋम्य शासक को भी नाम है। यह भी संभवतः नाग राजा था थीर विदिशा के नागर्वश का वा <sup>15</sup>

मशुरा के नाग-शासन का चंत करने के वाद समुद्रगुप्त ने वहीं की वया व्यवस्था की, इसका ठीक पक्षा नहीं चलता । उसके समय में गुप्त-साम्राज्य की राजधानी पार्टाबपुत्र थी । इस साम्राज्य की उसने कई भागी ( 'विपयों' ) में बाँटा होगा । समुद्रगुष्त के उत्तराधिकारियों के ग्रभितेलों मे ज्ञात होता है कि गंगा-यमुना के बीच का दोज्ञाव 'संतर्वेदी विषय' के नाम से प्रसिद्ध था । स्कन्दगुष्त के समय खंतवेंदी का शासक ( 'निपयपति' ) शर्वनाग था। संभन्न है कि शर्थनाय के पूर्वज भी इस प्रदेश के प्रशासक रहे हों । ही सकता है कि समुद्रगुष्त ने मधुरा चौर पद्मायती के नागी की शक्ति चौर स्थिति की देखते हुए उन्हें शासन के उच्च पहा पर रखना बांदनीय समभा हो । साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा की सुरका का भी प्रश्न या। समुद्रगुप्त के द्वारा यीधेय, मालव, कर्जु नावन,श्रद कादि प्रजावन्त्र-प्रेमी जावियाँ संभवतः इसी लिए प्रधीनतासूचक कर-मात्र लंकर खोड़ दी गई'। इन आतियाँ तथा नागे! ने पंजाब दथा सध्य देश से विदेशी सक्ता की इटाने में जो भाग लिया भा उसे समुद्रगुष्ट भूका न होगा । परंतु समुद्रगुष्ट की एक वही भूख पह कही जा सकती है कि उसने भारत के उत्तर-परिचमी गाँक की सुरण की धीर सम्यक् ध्यान नहीं दिया । यदि वह गांधार प्रदेश तथा सैंबर दरें की बैसी ही मांकवंदी कर देता जैसी कि उसके पहले चंद्रगुष्त मीर्थ ने धार खुपाय समाद कनिएक ने की थी, तो भारत का भविष्य बहुत समय तक मुरक्षित रह सकता भीर फिर उधर से शको या हुयों की बढ़ कर मध्यदेश या उसके भारी तक भाने की दिम्मत न पहली। ऐसा न करने का जी अवस्पंभावी फल दृषा अवसी कर्षा काने की जावती ।

संयुत्तपुष्य के समय में गुष्य साधाऽय की सीमाएं इस प्रकार हो गई-दक्त में दिमालय, दिष्या में नमंदा नदी, पूर्व में महत्तपुत्रा तथा परियम में मयुना और चम्बल अदियों । उत्तर-परिका के उत्युक्त मगबाराज्य तथा गांधार सीर कारमीर के कृपत्य, यक खीर युक्तद एवं दिखालय के स्तरेत राजा उसकी व्यक्तिता स्वीकार करते थे। दिग्विजय की समान्ति के चाद सयुत्तपुत्त

१४. शिशुनंदि नामक एक राजा का उल्लेख पुराखों में भी मिलता है।

ने एक ग्रह्मांच यज्ञ भी किया। इस यज्ञ के मुचक सोने के सिक्टें भी उसने चलाये । इन सिक्षों के प्रतिरिक्त समुद्रगुष्ठ के प्रन्य धनेक भाँनि के स्वर्ण-सिक्कें सिक्ते हैं।

रामगुप्त — समुद्रगुप्त के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का पता चलता ह, जो संभवतः कुछ ही दिनो के लिए साम्राज्य का प्रधिकारी रहा । 'देवीचंद्र-गुप्तम्' नामक नाटक तथा 'हर्षंचरित', 'श्रद्वार-प्रकाश', 'नाट्य-दर्परा', 'कान्य-मीमोसा' भावि बन्धों से रामगुस का पता चलता है। इनमें प्राप्त उरुतेखों से ज्ञात होता है कि रामगुल वहा भीर शासक था। उसके समय में शको ने गुल मान्नाज्य पर भाषा बोल दिया। रामगुस शको की भारी फीन देखनर घयड़ा गया थौर उनके साथ उसने संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । शकराज ने संधि की यह राव रावी कि रामगुत की पटरानी प्रवदेवी 14 उसे सौंप दी जाय! जब रामगुप्त के झोटे भाई चंद्रगुप्त को शकराज का यह गहिंत प्रस्ताय तथा उस पर प्रपने भाई की सहमति का पता चला तो यह कोध से जला उठा । उसने अ ुवदेवी का रूप भारण कर शक-राज की, मिलने के बहाने, उसी के शिविर में मार डाला 🐧 । चंद्रगुत के परामम सथा चातुर्य से राशु की फीज परास्त हुई भीर शक लोग साम्राज्य की सीमा के बाहर खदेब दिये गये। इसके बाद चंद्र-गुप्त ने द्वीवजनोचित कार्य करने वाले अपने भाई रामगुप्त का भी वध करके भ्वदंबी को सपनी पटरानी धनाया । श्रव स्वयं चंद्रगुस गुस-साम्राज्य का स्वामी घना। धपने साहस, पराक्रम तथा दान-वीरता के कारण चंद्रगत प्रजा का श्रविशय प्रिय हो गया। 1º c

चंद्रगुप्त द्वितीय (३७६-४१३ ई०)—चंद्रगुप्त द्वितीय 'विक्रमाहित्य' के नाम से प्रसिद्ध हैं। सेखां से जास होता है कि इसने भू नदेनी के प्रतिरिक्त

१६. इसका दूसरा नाम धुवस्थामिनी भी मिलता है।

रिष्ठ. ऐसा अनुमान है कि यह घटना मथुरा नगर था उसके समीव ही घटी। याणामट्ट ने हर्षचरित में इसका उल्लेख इस प्रकार किया है— "श्रारिपुरे च परकलकामुकं कामिनीवेशगुप्तश्चनद्रगुप्तः शक्यपिम-सात्वयत्" ( हर्षच०, ४, १ )।

२न. राष्ट्रहर-यंश के संजन-ताम्रपत्र में भी इसका जिम्न मिलता है— "हत्या आतरमेव राज्यमहरहेवी च दीनस्तथा । लच फोटिमलेस्वयन्टिल कही दाता स गुप्तान्वयः ॥"

मागरंगी कन्या कुरेरनामा से भी दिवाह किया, जिससे प्रभावनी नामक दुवी के जन्म हुंचा । यह प्रभावती गुसा बाकाटक राजा रहसंन दिवीय को भ्याई गई। वाकाटक स्त्रोगों की शक्ति जन समय वही-चड़ी थी और वे वर्त नाम नाप प्रदेश के गुरू बड़े भाग तथा महाराष्ट्र के उत्तरी भाग के, स्वामी थे। धर्म साधान्य के दिख्या में दिवाना हुए यह पहली हुई शक्ति के साथ वंवाहिक नंब स्थापत कर चेहगुस ने राजनीत-चुरालता का बरिचय दिया। इस मेवी में गुर्सों को प्रपनी राक्ति बड़ाने में बड़ी सहायशा सिखी।

इसके याद चन्द्रगुप्त ने परिचानी राक्षे को उलाइ फेंकने का विधार रिक्रेया। यह स्वयं इसके किए विद्याग गया चौर वहाँ अपने मित्रयो तथा सेता नायको चारि से विधार-विसर्ध कर उसने सकी पर चताई कर दी। एक जीन पूरी तरह पराजित हुए और परिचानी सालवा, तीराह लाथ गुजरात से उनका सासन सरा के लिए समास कर दिया गया। इस विजय के बाद चंद्रपुष्ठ ने कार्यान कर के बाद चंद्रपुष्ठ ने कार्यान कर के बाद चंद्रपुष्ठ ने कार्यान कर के कार चंद्रपुष्ठ ने कार्यान कर के बाद चंद्रपुष्ठ ने कार्यान विकास कर कर कार्यान कर कर कार्यान कर के प्रतास कर कर कार्यान कर कार्यान कर कार्यान के कार्यान कर कर कार्यान कार कार्यान कर कार्यान कार्यान कर कार्यान कर कार्यान कार्यान कर कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कर कार्यान कार्या

चंड्रगुष्त के सातम-काल में उज्जयिनी, प्रष्टलिपुत्र भीर घर्चाचा नगरी की यही उन्नति हुई। इसके समय में विचा चीर लखित कलाधी की प्रगति की सनुमान वरकालीन साहित्य एवं कला-कृतियों में लगाया जा सकता है। महीं कि कालिदास-जैसे प्रतिभासंपय किंत चीर जेलक हमी समय में हुए। निनकी रचनाएँ भारतीय साहित्य में चमर हैं चीर उस 'स्यात्युन' की मध्र स्वृति खात तक सँजीये हुए हैं।

तस्कालीन मथुरा की द्याः—चन्द्रगुष्ट विवसादित्य के समय के तीन बेल बन एक अधुरा नगर से प्राप्त हुए हैं। यहला लेख ' गुष्त सनत् ६१ ( ६८० ई० ) का है। यह अधुरा नगर से रंगेश्वर सहादेव के समीप चंद्रल-संदुल नगीची से प्राप्त हुआ था। जेल लाल प्रत्यर के एक भ्रष्ठपहले सभे पर उपकीर्य है। यह चंद्रगुष्त के घोंचर्ये सान्यवर्ष से लिला गया था।

१६. मथुरा संप्रदालय ( सं० १६३१ )।

लंख में बदिवाजार्थ के द्वारा उपिनिकेचर तथा किपिलेश्वर नामक शिव-प्रतिमार्थों की प्रतिष्ठापना का जिक है। जिस खंभे पर यह उत्कीर्थ है उस पर उपर निग्रज तथा नीचे दण्डधारी रुद्द ( जनुजीश ) की सूर्ति बनी है। चंद्रगुप्त के शासन-काल के श्रवावधि उपलब्ध लेखों में यह लेख सब से पुराना है। तक्कालीन मधुरा में श्रेष धर्म की विद्यमानता पर हसके द्वारा प्रकार पहला है।

सधुरा से प्रान्य दोनों लेख कटरा केश्रवदेख से प्राप्त हुए हैं। इममें से एक के में महाराज गुप्त से लेकर चंश्रुप्त विज्ञमाहिश्य तक की यंगावली ही हुँदें हैं। लेटा कं प्रमन्त में बंहुगुप्त के द्वारा कोई वहा शामिक कार्य सम्प्रक्त जाते का संक्रव सिवता है। लेख का प्रंतिम भाग लड़ित होने के कारण यह निश्चित रूप से कहना कित है कि उसमें किस धार्मिक कार्य का क्षमत था। यहुत संभव है कि प्रसा-भागरत महाराजाधिराज चंह्रगुप्त के द्वारा शिक्षक्त मन्त्र स्थान पर एक अन्य मंदिर का निर्माण कराया गया हो, जिसका विवरण इस लेख में रहा होगा। विवरण इस लेख मह लेख चहुत खंडित है थीर इसमें गुप्त-पंत्रावली के प्रारम्भिक हांग के श्रविरिक शेष भाग हुट गया है।

फाह्मान फी यसीन—चन्द्रगुष्त के शासन-काल में फाह्मान नामक चीनी पर्यटक पश्चिमीतर मार्ग से भारत शासा । यह शन्य प्रतेक नगरी में होवा हुत्या मधुरा भी पर्दुचा । इस नगर का वो वर्षक उसने खिला है उससे मधुरा की वाकाकीन धार्मिक स्थित का पदा चलता है । यह जिलता है—

''यहाँ ( मधुरा ) के होटे-बड़े सभी लोग चौद धर्म की मानते हैं। राष्ट्रमुनि ( दुद ) के बाद से यहाँ के निवामी इस धर्म का पालन करते चा रहें हैं। 'मोदुलों' ( मधुरा ) नगर सथा उसके चाम-पाम 'प्ना' (यमुना) नदी कि दोनों चोर २० संघाराम ( बौद मठ ) हैं, जिनमें लगभग ३,००० निष्ट्र

२०. मथुरा संबद्दालय ( सं॰ क्यू॰ ४ )।

२१. लेख के शांतिस्थान कटरा केशवदेव से गुप्रशालीन बहुसंख्यक कता-पृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि इस काल में यहाँ झनेक मुन्दर प्रतिभात्रों सहित एक वैच्छान मंदिर था ।

<sup>&</sup>lt;sup>२६</sup>. मथुरा संप्रहालय ( सं० ३८३४ ) ।

निवास करते हैं। सह वीद स्तूप भी हैं। मारिषुत्र के मम्मान में वना हुआ स्तूप सबसे खिक्क मसिद है। दूसरा स्तूप आनंद के तथा ठीमरा मुद्रण डुउ की याद में बनाया गया है। वेप तीनों क्रमशः अनिवर्म, सूत्र श्रीर निवर्ण जिए निर्मित किये गये हैं, जो बीद धर्म के तीन खंग ( विषिटक ) ॥""

पाद्यान के उक्त वर्षान से पठा चलता है कि उमके ममय में मशुत में बीद पमें उद्यति पर था, पथपि उत्तरा यह कहना ठीक नहीं मालूम देता कि शास्त्रमुनि के बाद में यहाँ के लोग इल धर्म का पालन करते था रहे थे! भगवान उन्हें के बाद कहें सी वर्ष मशुरा में हिन्दू पर्म जोर पर था, न कि बीद साह्यान ने जिन थीद संपारामों का उद्यक्ति किया है वे यमुना नहीं के दोगें स्रोर काफी दूर एक फैल रहे होते।

का विदास द्वारा शूरसेन जनपद का व्यान — महादिव का क्रियन वाद्रगुष्त विज्ञादित्व के समकालीन माने जाले हैं। रचुवंग्र में कालिशास ने स्तान जनपद, मधुरा, वृत्यावन, गोप्रर्थन स्था यमुना का उर्वत्य दिया है। हें दुस्त्री के स्वयंवर में विभिन्न प्रदेशों में बाये हुए राजाओं के साथ उन्हों ने स्ताम जन्मित रास्त्र के स्वयंवर में विभिन्न प्रदेशों में बाये हुए राजाओं के साथ उन्हों ने स्तान तार के स्वयंवर में विभिन्न प्रदेशों के बाव स्तान, क्रांत, क्

यहाँ मधुरा थीर वसुवा की चर्चा करते हुन् कान्निदास ने निला है कि जब राजा मुपेख चपनी प्रेवसियों के साथ मधुरा में युनुवा-विहार करते थे तब

२३. रघुवंश, सर्ग ६, ४४-४१ ।

देश, <sup>((</sup>सा ग्रस्सेनाविषवि सुपेषागुहिस्य लोकान्तरगीवकीतिम्। ष्माचारशुद्धोभयव्ंशदीपं शुद्धान्तरस्या जगदे सुमारी ॥" ( रपु॰, ६, ४४ ) ।

यमुगः-जल का कृष्ण वर्ण गंगा की उज्ज्वल लहरीं-सा प्रतीत होता था। <sup>२५</sup> यहाँ मधुरा का उन्तेल करते समय संभवतः कालिदास को समय का ध्यान नहीं रहा । इंदुमती ( जिसना विवाह ग्रयोध्या-नरेश ग्रज के साथ हुया ) के समय में मधुरा नगरी, नहीं थी । वह वो ऋज की कई पीड़ी बाद शतुब्न के द्वारा बसाई गई । टीकाकार मल्लिनाथ ने उक्त रखोक की टीका करते समय ठीक ही इस संबंध में जापति की है। ३६ कालिदास ने जन्मन्न शत्रुष्न के द्वारा यमुना-सद पर भव्य मधुरा नगरी के निर्माण का कथन दिया है। र श्रेशपुष्न के पुत्रीं-शूरसेन चौर सुवाहु का कमशः मधुरा तथा विदिशा के अधिकारी होने का भी वर्णन रचुवंश में गिलका है। ३८

कालिदास द्वारा उदिलखिन शूर्सन के प्रधिपति स्पेश का नाम कारपनिक प्रतीत दीता है। पौराखिक सुचिया या शिकालेखी ग्रादि से सधुरा के किसी सुरेण राजा का नाम नहीं मिलला । काश्चिदास ने उन्हें 'नीय'-वंश का कहा है। " परंतु यह यात ठीक नहीं जेंचती। नीप दक्षिण अंचाल के एक राजा का नाम था, जो मथुरा के बाद्य-राजा भीम साख्यत के समकाखीन थे। उनके वंशज नीपवंशी कहत्वाये।

कालिदास ने बृन्टावन छीर गीयर्धन का भी पर्खन किया है। बृ दावन के वर्णन में ज्ञास दोशा है कि कालिदाम के समय में इस वन का सींदर्ण बहुध मिसिन् था भौर यहाँ भनेक प्रकार के फूल वाले लगा-वृत्त विधमान थे।

( रघु०, ६, ४८ )।

६६. "कालिन्दीतीरे मथुरा लक्गामुरव्यकाले शत्रुक्तेन निम्मीस्यत इति षर्यति तत्रथमधुना मधुरासम्भव, इति चिन्यम्।"

२७. "उपदृत्तं स काकिन्याः पुरी चौकपभूपतः । निर्ममे निर्ममोऽर्थेषु मधुरां मधुराकृतिः ॥ या सीराज्यशकाशामिर्यमा पीरविभूतिमिः। स्वर्गाभिष्यन्त्यमनं कृत्वेवोपनिवेशिता ॥" (सु०, १४, २=-२६)

रनः."शृष्ट्रेपातिनि शञ्चनः सुचाही च बहुशृते । मथुराविदिशे सूच्वोनिद्धे पूर्वजोत्सुकः॥" (रघु०, १४, ३६)

२६. रघुवंश, ६, ४६।

२४. "यस्यायरोधस्तनचन्द्रनानां प्रचालनाद्वारि-विहारकाले । क्लिन्दकन्या मथुरां गतापि गंगोमिसंसक्तजलेव भाति॥"

कालिदाम ने वृ दावन की उपमा मुवेर के चैत्राथ नामक उदान में दी है। 1°

गीवर्यन की शोभा का वर्षन करते हुए महाकवि कहते हैं- "हैं इंदुमति, तुम गोवर्धन पर्वत के उन शिलातको पर बैटा करना तो वर्षों के बल में घोषे जाते हैं तथा जिनमें सिजाबीत जैमी सुगंबि निरुत्तनी रहती है। वहाँ तुम गोवर्णन की इससीक बन्दराश्रों में वर्षा धतु में मयूरों का नृष्य देखा -करमा ।गाउ १

कालिशम के उपयु क वर्षनां से बन्दालीन श्रासेन जनदर की महत्त-पूर्ण स्थिति का चनुमान लगाया जा सकता है । भागांतर्ग के प्रोमेद राज-वंशों के माथ उन्होंने गूरसेन के अधिपति का उरखेल किया है। 'सुपंच' नाम कारपनिक होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि ग्रूरमेन-वंश की गौरवपूर्ण परंपरा ई॰ पाँचर्या शती तक बच्चया थी । वृ'दावन, गोवर्धन तथा यमुना-संबंधी वर्णना से बज की सरकाचीन सुषमा भी का शतुमान सगाया मा सकता है।

कुमारगुप्त त्रथम (४१४-४४४ ई०)—चंत्रगुत विक्रमादिख का उत्तराधिकारी इसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम हुद्या । उसके समय के धनेक केंद्र त्रात हुए हैं, जिनसे सध्कालीन राजनैतिक, व्यथिक एवं धार्मिक स्थिति का पता चलता है। गुप्त संबत् ३३४ (४४४ – ४४ ईं०) का एक लेख ३३ मधुरा सें भी प्राप्त हुया है, जो उमारगुष्त के श्रंतिम समय का है । इन सेखी तथा दुमारगुत के चनेक भौति के सिकाँ से जात होता है कि उसके शासन में, इव घतिम वर्षों को छोड़ कर, देश में शांति भीर मुन्यवस्था थी। चंदगुष्त द्वितीय के समय में साहित्य और कला की जो यहसुत्ती उद्यति हुई भी वह कुमारगुष्ठ के समय में भी जारी रही ।\*\*

३०. "संभाव्य भर्तारममु" शुवानं सदुप्रवालोत्तरपुष्पसम्ये । सृन्दायने चैत्रस्यादनृने निर्विस्वतां सुन्दरि योवनशी:॥"(रघु०,६,४०) ३१. "अभ्यास्य चाम्मः प्रपतोत्त्रितानि शैलेयगन्धीनि शिलातलानि । कलापिनां प्राप्तिं परय नृत्य कान्तामु गोवर्धनकन्द्ररासु॥"

<sup>(</sup>वही, ६, ४१) ३॰ मथुरा संमद्दालय (सं॰ ए॰ ४≍); यह लेख एक बुद्ध-प्रतिमा की चौकी पर उन्होंर्स हैं। इसमें एक 'विद्वारस्वामिनी' के द्वारा दान का उन्लेस है। यह व्यक्तिस्तित मूर्ति मधुरा जेल के समीप से प्राप्त हुई थी।

२३. दे॰ मजूरदार तथा पुसलकर-दि बलासिकल एन (बम्बई, १६४४),

<sup>40 58-</sup>X 1

हुंगों तथा पुष्पिमित्रों (?) के आफ्रमण्— इसारगुष्त प्रथम के खेरिस समय में उत्तर-परिचम की धरिएत सीमा की खोर से हुंगों का अयंकर आक्रमण गुष्य साम्राज्य पर हुंथा। यविष कुमारगुष्त के यशस्त्री पुत्र स्कन्दगुष्त ने हुंगों का कहा सुकाचका किया, तो भी हुंन वर्गरा के भीषण आक्रमणों ने गुष्त साम्राज्य को इगमगा दिया। इसारगुष्त के समय में ही पूर्वी मालवा सथा पंजाव पर हुंगों का अधिकार स्थापित हो गया। उनकी सृष्यु के बाद स्कन्दगुष्त वही करिताई से प्रपत्न साम्राज्य का माग हुंगों से हुंबा सका। गुष्त-यासन के दूसरे प्रथल स्थापित हो गया। संभवनः नर्मदान्त के सहने वाले थे। इसरगुष्त के भीतरी-शिकालेल से जाव होता है कि हुंन लोगों के आक्रमाचों से भी गुष्त साम्राज्य को यही चृति पहुँगी, जिसे बाद में स्कन्दगुष्त के सीम्राज्य को वही चृति पहुँगी, जिसे बाद में स्कन्दगुष्त ने सेंभाव लिया।

स्फंदगुप्त (४४४-४६७ ई०)—स्कन्नगुप्त बना बीर एवं वीग्य यासक था। वह ऐसे समय में निवतसन पर बैठा जब कि एक ब्रोर पारिवारिक फत्त विश्रतान थी<sup>2 ह</sup> और दूसरी चोर रायुची का श्रवल संस्थावात गुप्त-यासन के घरितव्य वो ही संकटपूर्ण बना रहा था। स्कन्दगुप्त ने इन प्रतिकृत परिस्थितियों वा साहम के साथ मामना किया। भीतरी (जि० गाजीपुर) से प्राप्त केंग्न से पता चलता है कि रिवा की मृत्यु के बाद सकन्दगुप्त ने बनामाती दुई वंशवासी को पुना प्रतिद्वाधित किया। हुयों के माथ बुद्ध करते समय प्रिथिती काँच उठी। भीतरी के लेल से स्पष्ट चता चलता है कि हुयों के साथ सकन्दगुप्त का भवंकर संग्रास बुखा। २ किन दुर्दांत चर्चर हुयों ने पाँचवीं सती

२४. "हुणैर्व्यस्य समागतस्य समारे दोध्यां घरा कम्पिता।" तथा—"पितरि ट्वियुणेते चिसुतां वंशलस्थां भुनवलविजितारिर्व्यः प्रतिद्वाप्य भूषः। जित्तमितिपरितोपान्मातरं सास्रनेत्रां हतरिषु-रिव कृष्णो देवकीमध्युपेतः।।"

३४. स्कंदगुप्त को अपने सोतेले भाई पुरुगुत तथा संभवतः वंदा के कित-पय अन्य लोगों से अधिकार के लिए भगड़ना पड़ा था। पुरुगुप्त की माता अनंतरेली सआट खुआरगुप्त की पटरानी थी और वह सम्राट् की मृत्यु के वाद अपने लड़के को ही उत्तराधिकारी पनाना चाहती थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु के अनंतर साम्राज्य के लिए भगड़ा और भी वहा।

में युरोप को रींद बाजा था बीर शक्तिशाबी रोम साम्राज्य का धन्त कर परिचमी पृशिया में तहलका मचा दिया था, उनमे भारत की रचा कर स्कन्द-गप्त ने महानू सीर्थ का परिचय दिया ! <sup>28</sup>

स्वन्दगुप्त के समय का एक वाज्यपत्र बुलंदगहर जिले के इंदौर (आवीन इंत्रप्त) नामक गांत से मिला है। यह लेख ग्रुस मंबन् १९६ (१६४-६६ ईं) का है। इस महत्वपूर्ण लेख से जात होता है कि उस ममय मंगा-यमुना के त्रीधाय ( संवर्तहों) पर जिययवित वर्णनाम नियुक्त था। ? जेल में इनिवष्ट नामक एक चतुर्थे माझक के द्वारा इंद्रप्त के सूर्य-मंहर में दीचक जलाने के लिए सचय कीय के रूप में दान देने का विवस्य मिलता है। इस लेख में स्कन्दगुप्त की उपाधि 'वरम भहारक महाराजाधिराल' लिली है चीर उसके प्राप्तक को 'किमियद मान-विजयताच्य' कहा गया है। इन वार्ज से सीर उसके प्राप्तक को 'किमियद मान-विजयताच्य' कहा गया है। इन वार्ज से सीर वर्ण प्राप्तक कोय के समय वक गुप्त साझाग्रय में शांति स्पापित्र हो चुली भी चीर प्राप्त काय काय के क्षा के समय वक गुप्त साझाग्रय में शांति स्पापित्र हो चुली भी चीर प्राप्त वार्ष प्राप्त कार्य ख्वा मान कार्य ख्वा मान कार्य ख्वा के साव के त्राप्त के साव प्राप्त कार्य प्राप्त कार्य प्राप्त कार्य प्राप्त के साव प्राप्त कार्य प्राप्त कार्य प्राप्त के लिए 'प्रवद'मानविजयराज्य' कहा गया है। इस लेख से भी युक्त-प्राप्त के लिए 'प्रवद'मानविजयराज्य' कहा गया है। इस लेख से भी युक्त-प्राप्त के लिए 'प्रवद'मानविजयराज्य' कहा गया है। इस लेख से भी युक्त-प्राप्त के लिए 'प्रवद'मानविजयराज्य के लिए के स्वप्त ने हुयां को जो करारी हार प्री उतके कारण बन्दी किया।

स्कन्द्रगुष्त के समय का एक बन्य संस्कृत शिलालेंदर जूनागर से भी मिला है, जिससे पक्षा चलता है कि उस समय गुष्त सम्राट् द्वारा नियुक्त मौराष्ट्र का मशासक पर्याद्व था । पर्याद्व का पुत्र बक्रपालित गिरिनगर (गिरनार) का ऋषिकारी था। उसके समय में मुद्दर्शन नासक एक बनी मील

३६. विदेशी अकान्ताओं पर इस असाधारण विजय के कारण भारतीय जनता में अपने भिय सम्राट् के प्रति असीम अद्धा उत्यन हुई होगीं और उसने स्वेट्सम का अभिनंदन 'विक्रमादित्य' उपावि के द्वारा किया होगा। स्वेट के सिकीं पर 'विक्रमादित्य' (कुछ पर 'क्रमादित्य') उपायि सिजती है।

१७. रार्बनाग का केंद्र संभवतः मधुरा नगर था। वात्रपत्र का प्राप्ति-स्थान मधुरा नगर से कुछ ही मील दूर अनुष्यद्वर कस्ये के पास है। गुप्त-काल में इस और मधुरा एक याड़ा नगर था, जो कुछ समय पूर्व ही नगर पास्य की राज्यानी था।

का बाँच वर्षा चतु में टूट गया। यह कोल चंद्रगुप्त मौब के समय में बनाई गई थी थीर इससे नहरों द्वारा सिंचाई का काम लिया जाता था। टूटे हुए बाँच को किर से सुचारने का दुष्कर कार्य चत्रपालित ने पूरा किया। सकरशुप्त गुप्तवंश का श्रन्तिम प्रतापी सम्राट्या। उसकी मृत्यु के

स्करशुष्त गुष्तवंय का योन्तम् व्रतापे सम्राट् या । उसका मृत्यु क वाद गुष्त साम्राज्य द्विय-भिव्य होने लगा। सौराष्ट्र तथा परिचर्स मालवा से गुष्त-प्रिकार सम्राप्त हो गया। नर्मदा-ठट का पूर्वी प्रदेश तथा व देतलंड भी स्वतन्त्र होने की बाट जोहने लगे। यन्य प्रदेशों में भी धीरे-धीरे ये लक्ष्य दिखाई पन्ने लगे। रक्ष्यत्रभुष्त के वाद गुष्त-चंग्र में ऐसा कोई प्रसाधारण प्रतिभा वाला शासक नहीं हुआ। जो विस्तृत साम्राज्य को सँभाल सक्या। फलता साम्राज्य का धंत स्वरूपभावी हो गया।

पर्वर्ती गुप्त शासक — स्कन्द्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका आई प्रसुप्त ( ४६८-४७३ ई० ) हुन्ना । उसने संभावः 'प्रकारगदित्य' उपाधि धारण की । उसके धाद उसका पुत्र नरितंत्रगुत पारिवायुत्र की गद्दी पर देवा श्री उसके पश्चार फ्रमणः इसारगुत दिवीय वाया विप्युप्त ने बहुत धोदे समय कर शासन किया । ४७० ई० में युध्युत, जो शायद प्रसुप्त का सुस्त प्रमुप्त धात्र प्राप्त प्रमुप्त का सुक्ता भीत साम की धौर था । उसके समय में गृह साम्राज्य के प्रसुप्त का श्रीका सुक्ता थीत सन की धौर था । उसके समय में गृह साम्राज्य के प्रसुप्त का श्रीकार रे० ई० के सगभग समाप्त हुआ ।

विश्व के उत्तराविकास्य ( संस्वतं विवासण्य वाकास्य) के समय में साम्राज्य का परिवर्धी यहा भाग हाथ से विकल्क गया । स्कन्दगुन्त के बाद हूर्यों के जो शाक्रमया भारत पर हुए उन्हें कोई रोक म सका। प्रोरामाया नामक सरदार की यथ्यचता में वे बहुत राष्ट्रियाली होगये। हुँ ० ४०० के लग-भग मण्यमारा का परिवर्धी भाग हुयों के श्रविकार में चला गया । इस समय नयखदर के शास-पास वर्ध विकास परिमाणक सहारातामों के श्रविकार में या। ये जोग गुप्तों के सामंत्र थे। पूर्व की श्रोर हूर्यों के प्रसाद को रोकने के लिंद ये शासक व्यावर प्रयास करते दें। इनके श्रास-पास कई होंदे राज्य थे। ईं वर्षों के प्राप्त करते वे वर्षों के स्वार प्रयास करते वे वर्षों इत्तर उत्त राजाभों के मिन्न हैं जो आयुक्तिक मुँदेलतंद, व्येवलंड तथा मार्ग्य-वट पर शासन करते थे। इन केवों में गुप्त समारों का या उनके शापियाय का कोई जिक्र न होने से यह स्पष्ट सात होता है कि उक्त प्रदेशों ने सकालीन परिस्थितियों का लाम उठा कर प्रयंची युव्य साम्राज्य से प्रयक्ष कर लिया था। इसी समय चावादकों की शर्क चहुत वर्षों। वाकाटक राजा नरें द्वसेन के एक लेक्स में उसे कोशक, नेकल और मालव वर्षों। वाकाटक राजा नरें द्वसेन के एक लेक्स में उसे कोशक, नेकल और मालव

का खिपपित कहा गया है । इससे प्रतीत होता है कि ई॰ पाँचरी राती का खंद होते का ग्रह यहा भाग सपने खिकर ति वा ग्रह होता का ग्रह दहा भाग सपने खिकर होता है कि दिल का ग्रह दहा भाग सपने खिकर हैं से र तिया था। उपपुष्त के समय कर को ग्राप्त मामार्ग्य का दाँचा मना रहा, पर उसकी खुल के बाद चारों और से खापितां के को बादल उसके करहों ने कुछ समय बाद ही साम्राज्य के बेश कर दिया। उपप्राप्त के बाद उस के उपराधिकारियों के समय का कमनद इतिहाल नहीं मिलता। इस बंध के खित सामार्ग्य में से दो के नाम वैन्यपुत क्या मानुद्रुत मिलते हैं। एरख (जि॰ सामार, मध्य प्रदेश) से प्राप्त से १० ई॰ के पृक्त क्षेत्र से पता चलना है कि भानुपुत ने खपने एक स्थानीय सामार्ग्य गोपराज के साथ एक प्रमित्र युव में भाग लिया। यह युव संभवतः हूं प्राप्त का तिसाय से हुआ, जिसमें गोपराज मारा गया और उसकी जी सती हो गई। इस लेख के खितरिक मानुपुत के संप्रभ में खिक जानकारी नहीं मिलती। बिदानों का अनुसान है जि उमने साथम में स्विक जानकारी नहीं मिलती। बिदानों का अनुसान है जि उमने साथम में स्विक जानकारी नहीं मिलती। बिदानों का अनुसान है जि उमने साथम में स्विक जानकारी नहीं मिलती। बिदानों का अनुसान है जि उमने साथम में स्विक जानकारी नहीं मिलती। बिदानों का अनुसान है जि उमने साथम में स्विक जानकारी नहीं मिलती।

मधुरा की हुए। द्वारा वर्षादी- उपर कहा जा चुका है कि होर-मारा की अध्यवता में हर्यों ने २०० ई० के जगभग परिचमी मध्यभारत पर भपना अधिकार स्थापित कर लिया । इस समय उनकी शक्ति यहुत प्रवत भी । ४८४ ई॰ में उन्होंने ईरान के सत्ताद की ममास कर यहाँ अपना आधिप य जमा लिया था। बक्त की उन्होंने अपना केन्द्र बनाया। उसके आगे दिख॰ पूर्व चल कर वे तकशिला धादि विद्याल नगरी को उजाइत और राज्यों 3 ८ की मप्ट करते हुए मधुरा होका मध्यभारत तक पहुँच गये थे । मधुरा नगर उस समय बहुत समृद्ध था और वहाँ भनेक बीद-स्तुषों और संवारामों के शविरिक्त विशास जैन तथा हिंदू इमारते विश्वमान थी । हुखीं के द्वारा अधिकारा इसारते' जलाई चीर नष्ट की गई', बाचीन सूर्वियाँ तोड़ बाली गई' बीर नगर को वर्षात किया गया । चंद्रगप्त विक्रमादित्य के समय में जिस विशास महिर का निर्माण धीकृष्ण-जन्मस्थान पर किया गया था वह भी हुए। की अरता का शिकार हुआ होगा । ग्वालियर पहुँचने के पहले संभवतः हुए लीग मधुरा में नुख समय बक ठहरे । यहाँ उनके सिक्तों के कई देर प्राप्त हुए हैं। हर्जी के आक्रमणों के बाद से लेकर सहमृद गजनवी के समय ( १०१७ई० ) तक मधुरा में प्रायः शांति रही चौर इस श्रवधि में कोई बहा विदेशी चाक्रमण नहीं हुआ।

३=, संसदतः योधेय, मालव,कुणिद,ऋर्जुनायन ऋदि विविध गण्रान्या का श्रंत इन्हीं क्रूफर्मा हुएों हारा किया गया ।

हूँ णों की पराजय— ई० छुठी श्रवी के प्रारंभ में हूच-शासन भारत में कारमीर तथा पंजाब के श्रवितिक राज्यताना, उत्तर प्रदेश तथा मध्यभारव के उद्ध भागों पर स्थापित हो यथा। ख़ाबिलर तथा प्रत्य के तेखों से तोरमाण की मध्य जा पता चलता है। १९१४ ई० के लगमग तोरमाण की मध्य हो जाने पर मिहिरकुल उसका उत्तराधिकारी हुआ। यह बढ़ा ग्रूर श्रीर श्रयायायार सामक था। चीनी यात्री हुपल-सोग ने जिल है कि राज्य वालादिय ने तीरमाण के पुत्र मिहिरकुल को क्षेत्र कर लिया, पर याद में यह छोड़ दिया गया। यात्रादित्य संभवतः भानुगुत की उपाधि थी। विशेष है के लगभग मालवा का शासक वर्षाध्यमंत्र हुआ। मेदलीर से मार इसके एक लेल से पत्रा चलता है कि हतने हुआ शासक मिहिरकुल को इरा बर के कारमीर की थीर भग दिया। १९१ ई० के लगभग नुत्रों तथा ईरानियों ने बल्ल के हुयों की परास्त कर उधर से भी उनका मध्यत्व का सासक दिया।

कूषों के उपर विजय पाने के उपरांत यसोधर्मन् ने भानुगुर के पुत्र
(र) वज्र को पराजित कर संभवतः उसे मार दाखा । वज्र गुरुवंस की प्रधान
याला का अंतिम शासक प्रतीत होता है । उसके पार व्यविष परवर्षी गुर्ते का
गासन माथ लागा जमरी बंगाल में इन्न समय बाद तक बना रहा पर मध्यदेश तथा उसके पित्रमी तथा दिख्यों भागों से प्रधान गुरु वंस का शासन
समास हो गया। ई० पुढी शती के मध्य में भौजरी वंश ने दूंशानवर्मन् की
अध्यक्ता में कनीज पर अपनी स्वयन्त्र सचा जमा की । उस्ती प्रजार वर्षन पा
पाध्यप्ति वंश के द्वारा वानेत्रद की उसके आस-पास के इलांक पर अपना
नया राज्य स्थापित किया गया। वीरे-धीर बंगाल भी गुर्तों के प्रधिकार से
बाहर हो गया थीर वहाँ गीइ के एक मचे राजवंश का उत्तव हुआ, जिसमें
स्थाज एक शिस्त्रगांती शासक हुआ । इस प्रकार हम देखने हैं कि काममा
सवा हो शतान्त्रियों के याद भारत के एक महान् साक्षात्र्य का अंत हो गया!
हुयों तथा पुष्पिभां के आहम्मक, प्रादेशिक शासकों की स्वतन्त्रता तथा परवर्ती गुस शासकों की निर्ववता पूर्व पीरिवारिक कलह ग्रुस साम्राज्य के नाश के
भागा कास्य थे।

गुप्तकालीन शाप्तन-व्यवस्था तथा सांस्कृतिक उम्नति— गुप्त गाप्तन-काल भारतीय इतिहास में 'स्वर्णयुग' के नाम से प्रसिद्ध है । इस

३६. इन्द्र लोगों के श्रञ्जसार यह वालादित्य गुप्तवंशी नर्सिक्ष्मा पालादित्य था। दे० रमेशचंद्र मञ्जूमदार—दि क्लासिक्क एज, प्र० ३७-५ ।

काल में राजनैविक, धार्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक—इन मभी दृष्टियों से देश की उच्चति हुई । जनवग मवा दो शतान्द्री के इस दोर्घ काल में केवल इस वर्षी को दोह कर शेप समय में बाक सारे भारत में शान्ति विरायमान रही ! इसहा श्रीय मुख्यतः गुप्त मछाटी की उदार नीति बीर दृष्ट शासन-स्पर्वश्था की है। मारा ग्रह मध्याल्य कई बांवा में जिलाजित था। ये बांत 'देश' या 'मुक्ति' कहाताते थे। इसके अन्तर्गत 'प्रदेश' या 'तिपय' होते थे। मधुरा का भूभाग उस समय 'चंवर्षेश्री विषय' में सम्मिलित था। स्कन्दगुष्त के समय में इसका प्रशासक शर्वनाय था, जो संभवतः मधुरा के पूर्वोक्त नाम वंश से संपंधित था। स्कन्त्युच्य के पहले मथुरा संभवतः उस बढ़ी भुष्टि के चन्तर्गत था जो कालियी ( यसुना ) तथा नर्सदा नदी के बीच ( 'काश्चिदीनर्सदयां में घ्ये ) रियत थी । इसमें मध्य भारत के पूर्व माजवा का भाग भी वा जाता था। देश वया शुक्ति के शासक 'गोप्ता' एवं 'उपरिक महाराज' कड्लान थे । जिन्नय के ग्रामक की संज्ञा 'निषयपति' भी । ये लोग जायः राजपराने में संबंधित होते थे श्रीर 'कुमारामारव' तथा 'बायुणक' बहाते थे । यह निषयों के प्रशासक सीवे सम्राट् के अधीन होते थे। अन्य विषयपति गोप्ताची की मावहती में काम करते थे। अतेरों सथा जिपयों से शासन-स्थारशा संबंधी जिविध कार्यों के संपादन के लिए अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त थे, जिनमें से धनेक की पद-सजाएँ गुष्तकालीन खेग्यें में मिलती हैं।

सप्तम्भाष्य के समय से केवर स्कन्दगुष्य के सारपकाल सक सामारण की न्यस्था दस्ता के साथ संचालित होशी रही। शत्कालील जाहिएय, अभि-लेटों, सिक्षों तथा चीली यात्री काझाल के यात्रा-विदरत्य से पता चलता है कि तस समय देश में झुप कीर समृद्धि थी। कही हंड-स्वरश्या के कारय अप-राभ बहुत कम हाँते थे। जीस समुख्या का पालन करते थे। अधिकार मुख्य समार्ट् वैच्यव-धर्माञ्चयायी थे, परंतु उनके समय में चील, जैन, श्रीय मादि सन्य पर्म भी विक्तित होते रहे। "\* राज्य की जोर से सन्य धर्मायतिमयीं को सब मकार से अविध्यार्थ दो जाती थीं। स्थासन के उच्च पद्मां पर दिनते ही वैच्यवेतर जोंग निवक से थे।

४०. मधुरा से प्राप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के लेटा की चर्चा की जा चुक्की है, जिसमें शिव-प्रतिमाध्यों की प्रतिद्वापना का विवरण मिलता दें। गुप्तकाल की बीद एर्ज जैन मूर्तियाँ पड़ी संस्था में मधुरा नगर और उसके आस-पास मिली ही जिनसे तत्कालीन सिंहपुरा एवं शांकिपुण वावावरण का स्पष्ट पता चलता है।

गुस्त शासन-काल में जीवनीश्योशी वस्तुएँ मस्ती थीं। साधारण निर्मा के लिए लोगों को चितित नहीं होना पढ़ता था। फाक्रान ने लिएता है कि भारत में यस्तुओं के चेचने और सरीदने में केतल कीड़ियों का प्रयोग होता था। इससे तरकातीन सरतेपन का अनुमान लगाया जा सकता है। गुस्त शासकों में सोने, चाँदी और ताँवे के सिवक वर्षी संस्था में चालू कराये थे। इन सिकों से सरकातीन क्यायाविक स्वाद्या कि पाया चाला है। देश में स्वनेक वर्षी सरकों का निर्माण कराया गया था, जिनसे चावरिक यावायात तथा ग्यापार में पड़ी चुनिया प्राप्त हुई। देश के स्वनेक नगर वाखित्व और स्ववसाय के वर्ष केन्द्र वने, जहाँ से निर्मेशों से भी स्वापित स्वाप्त मान होने लगे। गुस्तकाल में भारत की भाक समभ्य सारे पश्चिया पर सुगाई। सथ्य प्राप्त वया वियोग सर दिश्योग मूर्य प्राप्त वया वियोग सर दिश्योग मूर्य हिष्य मूर्य प्रिया वया वियोग सर दिश्योग मूर्य हिष्य मूर्य प्रिया व स्वने तथा भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गये। वहाँ भारतीय धर्म, आपा, साहित्य और कला का व्यापक प्रभाग पढ़ा, जिसका स्विद्य साराध्यं वा स्वव वियमान रहा।

साहित्य और लिलत कलाकों की यहुमुती उलित गुन्त काल में हुई। इस काल में आरत की प्रधान भाषा संस्कृत हुई। वस्कालीन गुन्त श्रमिलेंग्र तथा साहित्य का एक धड़ा भाग संस्कृत हुई। वस्कालीन गुन्त श्रमिलेंग्र तथा साहित्य का एक धड़ा भाग संस्कृत में ही मिलता है। श्रमेल पुरायों को श्रातिम रूप इसी काल में दिया गया। नारत, चुहस्वति, कास्यायन श्रादि के सहत्वपूर्ण स्मृतिनम्थों की रचना भी इसी समय हुई। प्रसिद्ध ज्योतियों श्रात्में भ्रम्त क्षात्म क्षात्म के स्वत्य क्षात्म क्षात्म के स्वत्य क्षात्म के स्वत्य क्षात्म क्षात्म के स्वत्य क्षात्म के स्वत्य के

#### श्रध्याय ह

## मध्य-काल

## [ ५५० ई० से ११६४ ई० तक ]

गृह माप्राज्य जो समाहि के बाद कानना घाणी शताब्दी मक उत्तर भारत की राजमैतिक रिपति दीक नहीं रही। धनेक खुंदि उद्दे राजा विभिन्न प्रदर्शों से घपनी शिक्ष याने में लग गये। महास् हुर्पवर्धन के पहल दक कोई ऐसी प्रचल केन्द्रीय कत्ता स्थापित न हो सकी जो धुंदे भोड़े राज्यों की सुमादिव करती। है वह दही सकी के सभ्य में मीरिसी, वर्धन गुजर, मैन्डज, कलपुरि प्राद्ति कई राज वसी का सम्युद्ध प्रारम्भ हुआ। अनुसा प्रदेश पर जिन येशा का प्रविकार सम्यकाल से रहा उनकी चर्चा नीचे की जाती है।

मी दिरी में शि—मी तिरवे के शासन का पता गुतु-काल के पहले भी
गया तथा कोटा ( राजरवान ) क धासपास चलता हूँ । परंतु उस समय तक
यं माय- क्षपीन सासकों की स्थिति में ही रहे थे। हुँ के दूरी राजदी के मध्य में
मीगरी बदा की एक दानिहासी राज्या का धार्वभांत हुआ, जिसने कतीय की
यापना फेन्ट्र कनाया। इस शामा के पहले तीन शासक मुद्द सहारों के सामत
थे। गुत साम्राज्य के पतन के बाद जामान ४२४ है के मीरतरी शासक हैरानवर्मन्द ने 'महाराजाधियान' उपाधि धारख की। उसके समय के लेलां से पता
चलता है कि उसने उड़ीसा भीर बंगाल के राजाओं को विज्ञित किया। पत्पर्वी
गुत शासकों ने मीरतरियों की बहती हुई शक्ति का प्रतिरोध किया भीर हैरानवर्मन्द को पराजित किया। ईराजनवर्मन् के समय में मीरतरी राज्य की सीनाए
पूर्व में मगथ तक, हिप्य में मध्य प्रास्त्र श्री साथ क, विश्वन में मालवा
सन्तर उत्तर परिचम में पानेश्वर राज्य तक थीं।

ईशानप्रमंत्र के परचान् जिन शासकों का कनोज तथा मधुरा प्रदेश पर शासन रहा वे क्रमण शर्षवर्मन, जवतिर्मन तथा प्रहवर्मन नामक मीलरी शासक थे। इन शासकों की खुटमेंड्रे प्रवर्ती गुस राजाबों के साथ कांची ममय तक जारी रहीं। शायमञ्जे कृषेवर्मित से विदिश होता है कि पूरी शवी के उत्तरार्ष में तथा सामजी के प्रारम्भ में मीलरी लोग कांची शिन्द्रशाली रहे। देशानवर्मन् या उसके उत्तराधिकारी के शासन-काल में हूणों का साममण भारत पर हुथा। उन्हें मीदिरयों ने हरा कर पश्चिम की थीर खरेद दिया। ६०६ ई० के लगमग प्रहवर्मन् का विवाह थानेस्वर के शासक प्रभाकतवर्पन की युवी राज्यश्री के साथ हुआं। इस वैवाहिक संबंध द्वारा उत्तर भारत के दो प्रसिद्ध राज्यश्य—वर्षन तथा मौखरी एक सुत्रमं जुड़ गयं। परन्त प्रभाकरवर्षन के सरने के बाद मालव के राजा देवगृह ने प्रहवर्मन् को मना डाला थीर राज्यश्री को क्योज में बंदी कर लिखा। राज्यश्री को क्योज ही द्वारा को परास्त की व्याप्त को प्रभाव स्वाप्त को परास्त किया। राज्यश्री के सह राज्यश्रीन ने मालव पर प्रश्नाई कर देवगृह को परास्त किया। पर्रत इस विजय के उपरांत ही गीड़ के राजा श्राक्त ने राज्यवर्षन को विश्वाहरवान में सार डाला।

पुष्पभृति या वर्धन वंश् — ई० छुडी श्वी के शास्त्रम में पुष्पभृति नामक राजा ने थानेश्वर और उसके शास-पास एक नये राजांश की नींव शाली। इस वश का पाँचवाँ राजा प्रभाकरवर्धन ( जानमा स्म-१-२०४ ई० ) हुत्रा। उसकी उपाधि 'परम भ्रष्टारक महाराजाधिराज' थी। इससे प्रवीत होता है कि इमाकरवर्धन ने श्रपनी स्ववन्त्र सक्ता स्पष्टित कर की थी। वापमहरू स्वित 'संवित्त से झात होता है कि इस राजा ने सिथ, गुजरात श्रीर साववरा पर श्रपनी पाफ जमा जी थी। गोधार प्रदेश तक के श्रासक उससे भय जाते ये तथा उसने हुयों को भी परास्त किया था, जिनके धावे किर से प्रारम्भ हो गये थे। 'हर्पचरित' से विदिव होता है कि प्रभाकरवर्धन ने श्रपने श्रपित हिनों में राज्यवर्धन को उसन दिया जी थोर हुयों का इसन करने के लिए सेजा। संभवतः अस समय भारत पर हुयों का धिकार वर्शी पंचा वधा कारतीर के हुय भाग पर था। प्रभावस्थर्धन का राज्य परिधम में स्वास नदी से तेकर पूर्व में यासून वह के के गया। सञ्चरा प्रदेश इस राज्य की पूर्वी सीमा पर था।

प्रभाकरवर्षन के दो पुत्र राज्यवर्षन तथा हर्षवर्षन श्रीर एक पुत्री राज्येश्री मी। राज्यश्री का विवाद कनीज के मीसरी-शासक प्रद्यमंत्र के साथ दुया। प्रभाकरवर्षन की मृत्यु के बाद ही साख्य के शासक ने महचमंत्र को मार ढाला। राज्यर्थन के भी न रहने पर हर्षवर्षन थानेश्वर राज्य का श्रापिकारी हुआ।

देपैनर्घन ( ६०६-६४७ ई० )—हर्पनर्धन के समकालीन यायभड़ ने 'हर्पचरित' नामक शव प्रत्य संस्कृत में जिल्ला है । इस प्रन्य में हर्प के चीनी यात्री १ पं के यामन-काल में भारत शाया। उसने भी हुएँ के समय का हाल विस्तार से लिखा है। इसके श्रतिरिक 'मंजुबीमूलकरव' सािर प्रत्यों मार्या हाल विस्तार से लिखा है। इसके श्रतिरिक 'मंजुबीमूलकरव' सािर प्रत्यों मार्या हा एक वहीं के समय के प्राप्त कई श्रीमिलिंगों से लकालीन इतिहास का पवा चलता है। इप ने शायारोहण के बान है। एक वहीं मेना विवार की भीर वकर साथ पूर्व भारत के श्रीमें का जीता। दाउचथी कनीत्र के काशागार से लिए के जीनों की भीर चली गई थी। हुएँ उसे बहाँ से कनीत्र खाला। वह चाहता था कि राज्यश्री कनीत्र-राज्य का श्रामन करें, परन्तु राज्यश्री कया अंत्रियों के खामह से हुएँ ने स्वर्ग ग्राप्त का संचालन स्वीकार कर लिया। कनीत्र की हुएँ ने स्वर्ग प्रमान का संचालन स्वीकार कर लिया। कनीत्र की हुएँ ने स्वर्ग प्रमान राजनिक केन्द्र चनाया। उस समय से कंकर श्राप्त कहें हालाविद्वरों तक हम्म नगर को उसर भारत की राज्यानी होने का गीत्य प्राप्त स्था।

हर्ष ने कुछ वर्षों में ही खपनी विद्याल सेना की सहायता से पृक्ष बहें साम्राज्य का निर्माण कर लिया । यहँमान अचर प्रदेश, विहार, बंगात और उद्देशित के प्राया सभी राज्य हुएं के साम्राज्य के शंबर्गत हो गये । परिचम में जालंघर तक उसका काधियाय स्थापित हो गया । सपुरा का मरेश हर्ष के साम्राज्य के शंबर्गत हो रहा । हस प्रकार हर्पयर्थन ने उत्तर भारत में अपना प्रकार कर किया । इस मान्य राज्य स्थापित कर लिया । हरके बाद उसने दिख्या को भी जीवने की इच्छा से अपर चहाई की । परन्तु बादाभी के सन्कालीन चालुक्य सम्भाद हुन्कों स्थाप हुन्कों से स्थाप साम्राज्य स्थापित कर पर्वाचित हो हो यह स्थाप परि मान्य स्थापित कर स्थापित हो था पह । जिससे हर्ष की यह इच्छा परि मान्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य स्थाप साम्राज्य स्थापित हा साम्राज्य साम

हर्पवर्धन ने यपने राज्यारोहण-वर्ष से एक नवा संवत् चलाया, जो 'हर्प संवत्' नाम से प्रसिद्ध है। ११वीं शतान्दी के खेयक चलवेस्नी ने विखा

१. क्षा० रमाशंकर त्रिपाठी का विचार है कि मयुरा तथा मतिपुर—ये हो राज्य हुएँ के साम्राज्य से बाहर रहे । त्रिपाठी जी हुएन-साग के यात्रा-विचरफ के जाकार पर इस निकर्ण पर पहुचे हैं—दे ० हिन्दूरी आफ कनीज, ए० ११६ । हुएन-सांग ६३४ ई० के लगभग मयुरा आवा था १ हो सकता है कि इस समय मयुरा के शासक ने अपनी सबंत्र सचा पोषित कर सी हो। परंतु उसके पहले मयुरा प्रदेश ज्वादम ही हुएँ के साम्राज्य के अवतांत वा ज्यार संभवतः हुएँ की मृत्यु के मुद्ध समय पूर्व तक यहां स्थित रही।

है कि श्रीहर्ष का संबद् मधुरा श्रीर क्लींज में प्रचलित या। हर्षवर्धन ने एक वदे एवं दर साम्राज्य की स्थापना तो की हो, उसके समय में साहित्य, कला घीर घर्म की भी उच्चति हुईं । वायभट वया मयूर-जैसे प्रसिद्ध बेखक उमकी राजसभा में विद्यमान थे । बाख का विद्वान पुत्र मूपसभट, ग्राचार्य दंडी, मार्चग-दिवाकर तथा मानतु गाचार्य भी हुए की समा के रख माने जाते हैं, । हुए स्वयं एक प्रश्या लेखक या । उसके तीन नाटक-रानावली, नियद्शिका सथा नागानंद मिले हैं. जिनसे हुएँ की साहित्यिक प्रविभा का पता चलता है। नार्खदा के प्रसिद्ध विश्वविद्याखय को हुएँ ने सहायका प्रदान की । उसने नार्खदा में एक विशास वीद विद्वार का भी निर्माख कराया ा बीद धर्म के प्रतिरिक्त धन्य सभी धर्मों का भी हुएँ चादर करता था । असकी दानशीलता बहुतं प्रसिद्ध है । प्रयाग में गंगा यसुना के संगम पर प्रति पाँचवें वर्ष हुए दान किया करता था। कनीज नगर की हुएँ के समय में बड़ी उन्नति हुई । यहाँ धनेक भव्य इमारतों का निर्माण हुछा । धार्मिक शासार्थ भी यहाँ हुसा करते-थे, जिनमें सभी विचारधाराओं के खोग भाग खेवे थे । हुएन-सांग की सम्राट हुएँ ने कनीज की सभा में बहुत सम्मानित किया। हुएँ उसकी विद्वचा छीर धार्मिकता से द्वारांत प्रशासित हो गया था।

हर्षं के शासन में प्रका सुखी थी। राज्य का प्रयंत्र श्रम्बा था। वहें, श्रम्पाओं के लिए कठोर एंड दिये जाते थे। श्रम्भिकारी लीग श्रपने कांच्यों का यदी सवर्षता से पाळन करते थे। बसीन की श्राय का बता भाग कर के रूप में लिया जाता था। सभी धर्म के सानने वाजों को पूरी स्वतन्यता थी। मधुता में इस समय पीराधिक हिंदू धर्मं का और ही चला था, जैसा कि तत्कालीन कला-कृतियों से मकट होता है।

हुएन-सींग का मधुरा-वर्गन-हुएन-सांग के यात्रा-विवरण से अफाकीन मधुरा की दशा पर नहुत-कुत् मकाल एक्टा दे। यह साथी तरामा . १२४ ई० में मधुरा थाया। इसने मधुरा का जो नवान किया है यह संवेप में इस मकार है-

"मपुरा राज्य का चेत्रफल र,००० ली ( लगभग म्यय मील ) ह्या उसकी राजधानी ( मथुरा चगर ) का विस्तार र० ली ( लगभग या मील ) है। यहाँ की भूमि उत्तम और उपजाक है। अर्ख की पैदालार प्रस्ती होती है। यहाँ खान यहुन पैदा होता है जो होटा और बहा दो प्रकार का होटा है। पहले प्रकार पाला श्वास पुरस्त में हरा रहता है और एकने पर वीचा हो ताता है। वही किस्स वाला श्वास सदा हरा रहता है। इस राज्य में उत्तम कपात श्वीर पीला सोना उत्तपन्न होना है। वहीं के निगासियों की यात्रत वह सिराता है—"उनका स्वभाय बोनल है और ने कुसरें के साथ स्वरहार करते हरते हैं। ये जीभ कपन्नान का गुरू रूप से स्वरूपन करता प्रसद करते हैं। ये परीपकारी हैं और विवार के प्रति वहें सम्मान का आद रमते हैं।"

मधुरा की सन्ज्ञासीन धार्मिक स्थिति का परिचय हुएन-मांत के निमन-छिप्तित बर्जन से आह होता है-"इस नगर में खगभग २० संधाराम है, जिनमें २,००० भिष्ठ रहते हैं। इन भिष्ठयों में दीनवान और महायान-इन दीनी मलों के मानने वाले हैं। यहाँ पाँच देव मदिर भी हैं, िनमें बहुत से साधु पूजा करते हैं । राजा चशोक के यनपाये हुए सीन स्नूप यहाँ विद्यमान हैं। विगत चारों दुदों के भी चनेक चिह्न यहाँ दिखाई देते हैं। क्षागत भगपान के साथियों के पश्चित चवरोपी पर भी स्मारक रूप में नई स्तृप यते हुए हैं। "" विभिन्न धार्मिक धवयरा पर संन्यायी जीग गड़ी संक्या से इन स्तूरी का दर्शन वरने आते हैं और यहमूच्य वस्तुएं भेद में चरावे हैं। ये क्षोग श्चपने श्वपने सप्रदाय के शतुमार शक्षण-शक्षण विषेश स्थानों का दर्शन-पूजन करते हैं। ""पिशेष उत्सवों पर कड़े और वहुमुख्य वृत्र चारों और प्रदृशित किये जाते हैं। सुगधित पदार्थी का धुवां चादलों के समान द्वा जाता है सीर सन बार से फुलों की बृष्टि होने खगनी है । सूर्य बीर बंदमा निलयुक्त दिप बाते हैं और पहाड़ा की घाटियाँ नुमुख घोष से निनादित हो उठती है । देश का राजा तथा उसके मंत्री खोग भी वहे उत्साद के साथ धार्मिक कार्यों को करते हैं।"

"नगर के पूर्व १-६ वी ( कामग १ मील ) चवाने पर एक उँचे संवाराम में वहुँचवे हैं। उसके कामब वमना गुकार्य वमी हैं !!" यह सवाराम पूर्व उपग्रह के द्वारा वनवाया गया था । इसके भीतर एक स्पूर्व हैं, जिसमें स्वागत के नाएल रखे हैं। संवाराम के उत्तर में २० इट उँची और १० इट बीही एक गुका है। इसमें चार इच अच्छे वन हो है उसके भीर हैं। महामा उद्युक्त नित्र कीमों को बीद पर्म में शैविव कर उन्दें कहेंगु एव शास कराते वृद्धिका स्वाप्त को सामका रहें, इसलिए ] उनमें प्रयोक विवाहित प्रमा का इन्हें उसके संपर्धक विवाहित प्रमा का इन्हें अपने कि विवाहित प्रमा का इन्हें अपने कि विवाहित होते थे, उनके सर्धर हो जाने पर भी उनकी कोई मध्यना नहीं रागी जाती थी।"

" यहाँ से २४-२४ सी ( जगभग ४ मील ) दिच्या पूर्व में एक वहां भूदात वालान है, जिसके पस्त ही एक रूप ही । वहीं पर जन भगवान हुन्द धूममान रहे थे, एक धन्दर ने उन्दे भोवा गड़द दिया, जिसे हुन्द ने गोदे जल साथ मिजिन कर उसे अपने दिव्यों में बेंट्या दिया। इससे धन्दर को इसनी अविक सुर्वी हुई कि वह एक खड्ड में गिर कर मर गया और अपने प्रांति प्रवक्त स्वार्थ हाय के कारण अगले जनम उसने महण्य-थोनि प्राप्त की। इस सुर्वे सालाव के उत्तर में थोड़ी ही तृर पर एक घना जन्म है, जिसमें पिछले चार उद्दों के परधा-चिक्र सुर्वाक्त हैं। इसके निकट ही उन स्थानी पर पड़े हुए स्वप हैं, कहाँ सारिद्य तथा हुन्द के समय १,२४० महान्द विपर्वी ने कहोर तथ्या की। वहीं पर्य-गवारार्थ आपे हुए समया हुन्द के इसस्त हुंगा हैं।

हुएन सात के उपशु क लक्ष्ये वर्णन से कई यांतों का पता चलता है। उसके समय में सधुरा-राज्य का दिस्तार काक्षी था। कितवम का खनुमान है कि तस्वालीन मधुरा-राज्य में वर्ज मान बैराट और चसरंजीलेखा के बीच का सारा पदेश ही नहीं, कपिनु चानरा के दिख्य में नखर और शिवधुरी तक का तथा पूर्व में काली विध्य करी तक का भूमारा रहा होता। है इस प्रकार कितवम के धनुसार इस राज्य में मधुरा-धागरा जिलों के धनिरिक्त भरतपुर, करीशी और पीजपुर तथा ब्लाजियर राज्य का उत्तरी घावा मान चामिल रहा होता। पूर्व में मधुरा राज्य की सोमा जिलोंती से तथा दिख्य में मखता की सीमा में मिलारी स्वी होता।

हस यात्री के वर्ष्ण से यह भी झाल होता है कि हैं । सावर्षी सावी में मधुरा की दूमि प्रविक उपवाद थी । यह मान समय मे पहाँ धाम नाममान को होता है भीर क्यास की उपव भी ग्रीधक नहीं होतो । सभव है कि धाव से १३०० वर्ष पहले पहाँ इन वस्तुष्ठों की तथा ग्राह्म की पैदावार प्रिधक होती रही हो। परंतु हुएन साग ने सोने की उपविच के बारे में वो लिखा है वह वदा प्राध्ययनम्क मधीन होता है, क्योंकि धावकल मधुरा की जमीन में कहीं सोना नहीं निकलता दिलाई पदसा।

हुएन-सांग का वर्णन मधुरा की घार्मिक रिथति का अन्छ। दिग्दर्शन कराता है । सावर्ती खती के पूर्वार्थ में भी यहाँ बीद धर्म का अन्छा प्रधार

२. दे॰ टामस घाटर्स-आन युवान ध्वाम्स ट्रैचेल्स इन इ'डिया (लंदन, १६०४), निल्दु १, पू० ३०१-१३ ।

३. कनियम्स जिल्लामकी, पु० ४२७-२८।

यो। परंतु काझान के समय ( ई० ४००) को देगवे हुए अब यहाँ के वीद-सवाउलियों की संख्या में कभी था गई थी। काझान ने मशुरा के नीम बौद संपारामी का उरखेल किया था, जिनमें लगभग २,००० बीद सम्यादी रहते थे। दुएन-सांग के समय यहाँ संपारामों की संख्या को उतनी ही रही, पर बीद-संन्यासियों की संग्या घट कर २,००० के ही लगभग उतनी हो तही है। में चीद पर्म की अमग्रा चरनित का ज्ञान कारण यही प्रवीत होता है कि पीराधिक हिनू पर्म की यहाँ एजिंच हो रही थी। हुएन-मांग ने मशुरा के पाँच बहे हिनू-मंदिरों का उरखेल किया है, जिनमें यहुत में पुजारी रहते थे।

हुप्त-सांग ने मधुरा राज्य के कियी भी नगर का नाम नहीं किया । यहाँ तक कि राजधानी सधुरा नगर का भी नाम उसके उर्युत में नहीं बाया; न प्रसिद्ध यसना नही या यहाँ के पहाब-वर्गों जादि का ही।

हुप्त-शंग ने अधुता के यहे वीव-निहातों का भी नाम नहीं दिया। उसके वर्णन से केवल हुवना झाव होवा है कि यहाँ बहुव से यीव-स्ट्र पूर्व निहार विद्यमान थे। एक बात जिस पर निहानों में काकी मत्यमें हूँ वह है—हुप्त-सोग द्वारा वर्णित उपशुत्त के संवासम की पहचान। इस यानी के खेलानुसार मुद्धा नगर के पूर्व में खममग एक मील चलने पर यह संघाराम मिलता था। कित्यम ने 'पूर्व' की जमह 'विष्वत' यह ठीक माना है चौर उन्होंने कक्क सिवास की सिवित वर्णमान करणा शुहरकों में प्राथीन'यशाविद्वार' के स्थान पर मानी है। माना का कहना है कि उपशुत्त बाता निहार कहानी शिवा पर रहा होगा। पर यहनु इस संघंप में उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण नहीं

४. अनुभुति के अनुसार उपगुप्त सम्राह् खरोक का समकालीन माना जाता है और कहा जाता है कि इसी से दीचा लेक्ट प्रशोक मौद्ध हो गया था। योद्ध मंत्र 'दिक्यायदान' के अनुसार उपगुप्त मधुरा का निवासी था भीर इतर केचने का कम्म करता था। उसके रूप और शील पर किस अकार सधुरा की महार्ष गायिका वासवदत्ता मुख्य हो गई थी, इसका मनोरंजक वर्णन 'दिक्यायदान' में मिलता है—देव 'दिक्यायदान' (कायेल का संस्करण, केंक्रिंज, १८००६), प्रव १४८०६; याजपेपी—'दिक्यायदान में मथुरा का उस्तेरा' (अजभारती, प्रपं १०, अंक रे, प्रव १६८०)।

कर्नियम—सर्वे रिपोर्ट, जिल्ह १, पु० २३३-३४ ।

६. प्राउज-भेम्बायर, प्रव ११२।

दिया। बद्धाली टीला बहुत प्राचीन काल से जैनियों का बड़ा कैन्द्र था और लगभग हूं ११ वी जाती तक वहाँ जैन-केन्द्र रहा । उस स्थान पर वीदों क किसी यह स्ता चा विहार का रहा नहीं चलता । अधिक संभव यही दिसाई परता है कि उत्पुक्त पाला संघाराम या तो वर्त मान 'सप्तपिं-टीला' पर था और पा उससे पूर्व की और मुख बागे उस स्थान पर जिसे आजकल 'बुद्ध-सीये' कहते हैं।

हुप की मृत्यु के बद्—हुएं के पश्चात उत्तर आरत में धनेक होंट-पढ़े राज्य स्थापित हो गये। चीनी लेखकों के विवस्त्यों से जात होता है कि हुएं की मृत्यु के बाद बॅग-डिजेस्ते नामक तृत की प्रथमवा में एक चीनी प्रिविधि-वर्ग भारत पहुंचा। कर्जु न (या प्ररुपाध) नामक हुप के मंत्री ने, की सिहासन पर बैठ गया था, चीनी दल पर हमला किया। बाद में विश्वव धीर नेपाल की सहायता से बंग-डिजेस्त ने कर्जु न की प्रशस्त कर मगा दिया। चीनी वेसकों का उक्त निवस्त्य बरा-चड़ा कर सिंक त्यसमय साम्राज्य के चुर्श मोत में हुस विवस्त्य थे ऐसा मतीत होता है कि उस समय साम्राज्य के चुर्श मात में प्रशांकि का वातावस्त्र का गया था। साम्राज्य के परिचमी भाग की प्रशंत क्या क्या करा करा हो है। हसका की प्रशांक करा।

यशोवर्मन् (लगभग ५००-५४० ई०)—ई० बार्ज्य शही के धारंभ में कृतील में पशीनमंत्र नामक शासक का पता चलता है। यशोवर्मन् की बंश-परस्परा के संगं निष्णत रूप से ज्ञाल नहीं है। हो सरना है कि वह कृतील के मीलरी-वंग से ही संवधित हो। उसके राजकि वाहुन्य ति 'पीड्-प्रतान के मीलरी-वंग से ही संवधित हो। उसके राजकि वाहुन्य ति 'पीड्-पर्श' नामक प्राष्ट्रत प्रस्थ लिला है, जिससे यशोवर्मन् की धृतेक विजय-यश्वामों का पता चलता है। काश्मीर के लकालीन शासक लिलादिए ने कृतील पर अन्त में यशोवर्मन् की परास्त कर दिया। इस युद्ध का विस्तृत विवस्त करहत्य की राजवर निर्माण में मिलाता है। हस विजय से यद्याना नदी के किनारे तक का प्रदेश, जिसमें ग्रथुरा भी सम्मित्य था, लिलादिय के कृतिरात तक स्वत्य में राजवर निर्माण मी सम्मित्य था, लिलादिय के कृतिरात तक स्वत्य में साम । परन्त यह श्राधिष्य वहत ही श्रवन्य कर तक स्वत्य में स्वत्य स्वत

यशोवर्मेन् एक शक्तिशाली शासक था । उसके समय में कंभीज के साथ मधुरा की भी उचति हुई होगी । यह शासक विद्या खीर कजा का चढ़ा

पज्तरंगिणी (स्टाइन का संस्करण), वरंग ४, १३२ तथा आगे'।

मेमी था। इसकी राज सभा में बाइवित के शिविरिक भन्नमृति-जैमें महान् कि भीर नार्वकार विद्यमान थे। सवस्थि ने उत्तररामधरित, मानवीमाध्य शादि कई नादक लिखे, जो मंस्कृत नाटय साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं मानी जाती हैं।

गुर्जर-प्रतीहार चेंश- यहावर्मन् के बाद इन्न समय वक मधुरा प्रदेश के इशिद्वास की ठीक जानकारी नहीं मिलती। चाठकों राठी के उत्तरार्घ सं उत्तर भारत में गुजर प्रतीहारों की शक्ति बहुत बड़ी । गुजर जोग पहले राजस्थान में जोधपुर के बास पान रहते थे। उनके कारण से ही जगभग छुटी शती के मध्य से राजस्थान का प्रविकांच भाग 'गुर्जरवा नृति' के नाम से प्रसिद्ध हुया था । यह विवादास्पद है कि गुजर खोग भारत के ही सूल-निवासी थे या हुवों छादि की तरह वे कही वाहर से बावे । आरत में सबसे पहला गुर्जर राज्य स्थापित करने वाले राजा का नाम हरिश्वर मिछता है, जिसे वेद शास्त्रा का जानने वाला ब्राह्मक कहा गया है। उसके दो खियाँ थीं-ब्राह्मक ची से प्रतीहार माहायों की उत्पत्ति हुई तथा भन्ना नामक प्रतिय पत्नी से प्रतीहार-चन्निय हुए, जिन्हाने शामन का कार्य सँभाता । गुप्त साझारय की समाप्ति के बाद हरिचन भीर उसके धनिय पुता ने जोधपुर के उत्तर पूर्व में भ्रपने राज्य का विस्तार कर लिया । इनका शामन-काल २१० हैं • से खैकर ६५० ई० तम प्रतीत होता है। उनके बाद इस यश के दूस राजाओं ने स्वाभन दो स्कानिदयों तक राजस्थान तथा मालमा के पुरू यहे भाग पर सासन किया ( इन शासकों ने परिचम की चीर से बढ़ते हुए चरव लोगों की शक्ति को रोहने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

ध्यर्थ होशों के आक्रमण— धरव बोगों ने सातरों सवी में अपनी साफि का गहुत प्रसार कर किया था। सीरिया धीर मिस्त हो जीवने के बाद उन्होंने उत्तरी ध्यक्षीका, रोन बीर दूंसन पर भी ध्यप्ता धाषियत्व स्थावित कर स्विया। घाठवी राजी के मध्य तक अरद साधान्य रिया में मास से वेक्ट पूर्व में ध्यानानितान तक रागित हो गया। ७१२ हैं-9, में उन्होंने दिया पर प्राक्षमय किया। यहाँ का राजा दाहिर बड़ी बीरता से बदा धीर उत्तने कई बाद धारों की परास्त किया। परंतु धत में बद मारा गया धीर सिय में अरद बोगों का धारियत्व स्थावित हो गया। इसके बाद में वंजाय में अतान तक सुत्रों वे उन्होंने परिवम तथा दिया मारत में भी बड़ने के धनेक प्रयन्त किये। परतु प्रवीहार्स एव राष्ट्रहर्यों ने उनके सभी प्रयास विचल वर दिये।

प्रतीक्षर राजा य'सराज के पुत्र नागभट ने श्वरचों को पराजित कर उनकी यहती हुई शक्ति को गहरा घक्का पहुंचाया ।

फ्नोंज फे प्रतीहार शासक है । नया । यस्तराज के प्रत जान पर प्रतीहार शासकों का धार्षिपत्य स्थापित हो गया । यस्तराज के प्रत जान अर ने द । है । के लगभग बनीज को जीता । उस समय दिख्या में राष्ट्रकों स्था पूर्व में 'पाल-शासकों को शक्त बहुत बड़ी-चड़ी थी । कनीज पर भिष्ठार समाने के लिए ये दोनों राजवंश प्रय मशीज थे । पाल-वंश के शासक धर्मपाल ( अफ-द्वार के शासक धर्मपाल ( अफ-द्वार के शासक धर्मपाल ( अफ-द्वार के लिए ये दोनों राजवंश प्रय मशीज थे । पाल-वंश के शासक धर्मपाल ( अफ-द्वार के किनीज का शासक कर लिया भा और धालुप्यंशी राजा वक्त खुष को कनीज का शासक बनाया था । जगभग के भर्मपाल को परास्त कर च्यालुष से कनीज का राज्य होंग लिया । च्या सिक प्रति से लेकर किला तृक के विल्ला भूभाग पर नागमक का खिकार स्थापित हो गया । समुरा घरेश हुल समय से लेकर इसवीं शती के ध्रंत वठ गुजैर-प्रतिहार साम्राज्य के ध्रंतर्गत रहा ।

नागमट तथा मिहिर्भोज — श्रोप्र ही नागमट को एक प्रथिक शिक्याची यात्र का सामना करना पड़ा। यह राष्ट्रकृट राजा गोविंद तृतीय या। नागमट उसका सामना न कर सका धीर राज्य छोड़ कर उसे भाग जाना पड़ा। गोविंद तृतीय था। गोविंद तृतीय की सेनाएं उत्तर में हिमालय तक पहुँच गर्वूं। परंतु महाराष्ट्र में गहबब फैल जाने से गोविंद को शीधा ही दिख्य बीटना पड़ा। नागमट के याद उसका पुत्र रामम्मद न-दे हूँ के खगमना कनीन सामाय्य का घरिकारी हुआ। उसका पुत्र मिहिरमीज ( मेर-- — नर्प हूँ ) पड़ा मतापी शासक हुआ। उसका पुत्र मिहिरमीज ( मेर-- — नर्प हूँ ) पड़ा मतापी शासक हुआ। उसका पुत्र सिहरमीज ( मेर-- — नर्प हूँ ) पड़ा मतापी शासक हुआ। उसका समय में भी वालों की साममा करना पड़ा, परंतु वाद में उसने सामाज्य मी को कई अधकत्वलायों का सामना करना पड़ा, परंतु वाद में उसने सामाज्य की सामता करना पड़ा, वरंद पड़ा स्वा मालवा समित्रिल हो गये। इस वह साम्राज्य की स्वाह्मत्व करने का श्रेष मिहिरमीन की है।

महेंद्रपाल (८८४-६१० ई०)— मिहिरभोज का पुत्र महेंद्रपाल अपने पिता ≅ समान ही निकला । उसके समय में उत्तरी बंगाल भी प्रतीहार साम्राज्य में यानिल हो गया । धव हिमालय से क्रेकर विष्याचल तक समा बंगाल की साड़ी से लेकर चरन सागर तक प्रतीहार साम्राग्य का विस्तार हो गया । महेद्रपाल के समय के कहूँ लेख कादियालाई से लेकर बंगाब तक के भूमाग से पास हुए हैं। इस शायक ही क्रवेक उपाधियाँ उक्त क्षेमें में मिसती हैं। 'सहेदायुप', 'तिर्मयराव', 'निर्मयनरेंत्र' शादि उपाधियों से महेंद्र-पाल की शर्मिक स सनुसान लगाया जा मुख्ता है।

राष्ट्रहुट-आफ्रास्य - ११६ हुँ० के स्ताभत दिष्य से राष्ट्रहुट का प्राप्त पढ़ प्राप्त हुआ ! इस समय राष्ट्रहुट-शास्त हुआ तृतीय था ! इसने एक वही सीज सेकर उत्तर की सोर श्राप्त किया ! उत्तर से तीन में स्तेक करती को ये व्यक्त सिका है जाने के साने किया ! इसने महिष्यां की परामित करने करती को वर्षा सिका, जिनमें सानेज सुवय था ! इसने महिष्यां की परामित करने के बाद अवाध श्राप्त की साने के वाद सहीपाल ने पुनः प्रपत्ती वर्ष दिवा खीर जाना थहा। उसके जाने के बाद महिष्य की स्ताप्त की यह प्रविद्य की स्ताप्त की साने का परामित की सीमाल ! परंतु राष्ट्रहुटी के इस विद्या साम्राप्त वर्ष के साम्या राष्ट्रहुटी ने उत्तर की प्रीर कह कर महीदार साम्राप्त का एक वाद भाग सामने साम सीमाल की एक वाद भाग सामने साम सीमाल की एक वाद भाग सामने साम मीमाल की एक वाद सीमाल के कहें अपन प्रदेशों में भी सामंत कोग स्वतन्त्र होने खेंगे ! इस स्वार महान्य सामाय का पत्र स्वार साम स्वार स्वार साम साम का पत्र साम साम साम सीमाल की एक वाद अपन सीमाल सीमाल की एक वाद साम सीमाल की साम स्वार स्वार सामाय का पत्र साम साम साम सीमाल सीम

प्रवर्ती श्रेतीहार शामक (लगभग ६४४-१०३४ ई०)—महीपाल क उत्तराधिकारी कमशः महेंद्रपाल, देवपाल, विवायकपाल, विवायपाल,

द. दे० रमेशचंद्र मजूमदार—ऐश्यंट इंडिया ( बनारस, १६४२ ), पूरु २०४।

राज्यपाल,त्रिलोचनपाल तथा यदाःयाल नामक प्रतीहार गासक हुए। इनके समय में सात्राज्य के कई प्रदेश स्वतन्त्र हो गये। वु देलपांड में यदेल, महाकोशल में कलचुरि, मालया में परमार, सीराष्ट्र में चालुक्य, पूर्वी राजस्थान में चाह-मान, मेयाइ में गुहिल तथा हरियाना में तोमर खान श्रनेक राजवंशों ने उत्तर भारत में खाने स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिये। इनमें यापस में शक्ति-प्रसार के लिए कुछ समय तक कशमकल चलती रही।

प्रतीहार-शासन में मधुरा की दशा-नवां शक्ष के बारम्भ से क्षेकर दसवीं शरी के घंस तक जगभग २०० वर्षों तक मधुरा प्रदेश गुर्जर-मतीहार-साम्राज्य के श्रंवर्गंत रहा । इस वंश में मिहिरभोज, महेंद्रपाल वधा महीपाल बड़े प्रतापी शासक हुए । उनके समय में जगभग समस्त उत्तर भारत पुक क्षत्र के धन्तर्गत हो गया । घधिकांश अवीदार-शासक बैप्पय या शैव मतायलम्बी थे। उनके लेखों में उन्हें विषय, शिव तथा भगवती का भक्त कहा गया है। नागभद द्वितीय, शमभद्र तथा महीपाल सूर्य-भक्त थे। प्रतीहारों के शासन-काल में मधुरा में हिंदू पीराणिक धर्म की खर्जी उस्रति हुई । मधुरा में उपलब्ध सम्मालीन कलाकृतियों से इनकी पुष्टि होती है। ई० नवीं राती के कारंभ का एक क्षेत्र हाल में श्रीकृष्या-जन्म-स्थान से प्राप्त हक्या है । इससे राष्ट्रकृटों के उत्तर भारत शाने तथा जन्म-स्थान पर धार्मिक कार्य करने का पता चलता है। संभवतः राष्ट्रक्टों ने श्रपने श्राक्रमण द्वारा धार्मिक केन्द्र मधुरा को कोई पति नहीं पर्दुचाई । नवीं श्रीर दुसवीं शताब्दियों में कई वार भारत की प्रमुख यक्तिया में प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुए। बाक्रम सकतीथी का मुख्य दहरेप भारत की राजधानी कर्नाज की जीवने का होता था । सथुरा को इन युद्धों से विशेष चित पहुँची हो, इसका पता नहीं चलता ।

सहसूद, मजनवी इत आव्हमण्— च्वाह्म वादो के शारम्भ में उत्तर-परिचम की और से मुख्यमानों के घाये मारव की थीर होने लगे। चानती वा मूर्तिभंजर मुख्याने सहसूद सदस यह सार भारत पर प्राथा। उत्तका उद्देश्य तृत्वाट करके गजनी औट जाना होता था। धयने नर्षे शाहमण्य का नियाना उत्तके मधुरा को चनाथा। उत्तका वह शावमण्य १०१० ई० में हुमा। महसूद के मीरमुं शी धल-बची ने प्रायी मुख्यक 'वारीचे 'मामिनी' में हम शाहमण्य का विल्लुत वर्षन किया है, जिससे निम्नविज्ञित पांत मान

सहारत में उस समय प्लांद नामक राजा का किला था। ' यह राजा वहा राज्य राज्य था थीर उससे कीई रिजय प्राप्त न कर सका या। उसका राज्य गुद्ध वहा था। यह यदार प्रमुख्य राष्ट्र वहां सेना वर स्वामी या थीर उसके गुरह किले कोई भी दुसमा नहीं वहा सकता था। जब उसमें मुखतान ( महसूद ) की प्रार्ट की यावत मुना तो अवनी कीज इक्डी करके मुखतान के लिए वैयार हो गया। परन्तु उससी तेमा बातु की हटाने में खस-फल रही थीर सेनिक मैदान होड़ वर भाग गये, जिससे नती पार निरस जारे। जब कृष्टचंद के जगभग १०,००० जादमी मारे गये वा नदी में दूव गये, छर राजा ने एक एंजर संकर पहले अपनी यो की समास कर दिश और किस उसी के द्वारा घरना भी छोत कर जिया। मुखतान को इस निजय से १ स्थ विद्या होनी तथा चन्न माल हाथ लगा।

इसके बाद मुखवान महसूद की फ्रीड सप्तरा पहुँची। यहाँ का वर्षेन करते हुए उसी विस्तवा है---

"इस सहर में सुलवान ने निहायल उपना होंग जो बनी हुई पूर्क इसारत देखी, जिसे स्थानीय रोजों ने सनुष्यों नो रचना न यता कर देखाओं में दिन देख', नितार ना परफोटा प्राथर का बना हुआ था, उसने नदी भी खीर कैंने सथा सामाह आपार स्वाधी पर वने हुए दो दवाने नदी भी खीर कैंने स्थान समाह आपार स्वाधी पर वने हुए दो दवाने हवाने से शहर के मेंगे खोर इजारों सनान यने हुए थे जिनमें चये हुए देवाने रिवार थे। व स्थान परायर के चने ये धीर खोड़ नी चुड़ों हारा समावृत्त कर दिये गये थे। उनक सामान नूमरी इसारत यती थी, जो सुदर खकड़ों के पंत्रों पर आधारित थी। यहर के बीच में सभी सन्दिशे से कैंना पूर्व सुनर एक मीटर था, जिससा पूरा वर्णन म को जिस्त-दन्ना हारा थीर सा लेक्सनी हार दिया पर समावृत्त कर सिहर के स

E. संभवतः इस रेमर मथुरा प्रदेश का राजनैतिक छेद्र महायन ही था।

धाँत बहुमूहय माणिक्यों से जड़ी हुई थी। इनका मूल्य पचाम हजार दीनार था। केवल एक सोने की मूर्ति का ही वजन चौटह सन था। इन मूर्तिया तथा चाँदी की बहुसरयक प्रतिमाधों को सी उँटों,की दीठ पर लाद कर गजनी ले जाया गया।

सहसूद के द्वारा सथुरा को वाजारी की चर्चा थरण कई मुसलसान के कार्जों ने भी थी है। इनमें यदायूँ नी तथा फरिरता के जिनस्या उरलेकनीय हैं। यदायूँ नी तथा फरिरता के जिनस्या उरलेकनीय हैं। यदाँ के अदर्भ कर कर एन्य पैदा हुए। वहीं खर्दा ये विदार है। मुसलस समुदेश के जरफे हन्या पैदा हुए। वहीं खर्दा ये दे सदिर है। मुसलस (सहसूद गजनकी) ने मधुरा को फतह किया थीर उसे बराज कर हाला। मुसलसानों के हाथ यथी दीनल लगी। मुलतान की घाडा से उन्होंने एक देवसानों के हाथ यथी दीनल लगी। मुलतान की घाडा से उन्होंने एक देवसानों के हाथ यथी दीनल बजा स्व.५०० मिरनल भी घाडा से उन्होंने एक देवसानी की छोडा, जिसका बजन स्व.५०० मिरनल भा। वृत्त सत्तर प्रतिक्रिक्त प्रतिकृत की सीचा में भर सिक्त साथी। वृत्त सत्तर प्रतिक्रिक्त प्रतिकृत साथी। यह हाथी राजा गोविदयद का धा। भा।

. १६०० हैं० के खराभग फरिरता ने भारत का विल्ला व खाँन जिला।
मश्रा के संवध में उसने कहूँ उरखेट किये हैं। सहसूत्र गज़नवी की चड़ाई
हा यर्गैन करते हुए उसने जिला है कि सहसूत्र मेरठ स सहावन पहुंचा था।
महानन को जुटने के बाद यह सधुरा पहुंचा। फरिरता ने जिला है—
"सुलतान ने मधुरा में मूर्तियों को अन्य करवाया है। यह तर सोना चौंदी
माह किया। यह महिरों को भी तोबना चाहता था, पर उसने यह देखकर कि
सह काम बड़ा ध्यमान्य है, खपना निचार चरक हिया। " हह कोगों का
सनुमान है कि मिरों के सीर्थ से समावित होतर सुलतान ने उन्हें नष्ट करने

१०. दे० प्राञ्ज--मैन्वायर, पुट २१--२० .

११. एक मिध्यल तीन में ६६ भी की होल के बराबर होता है।

१२. जी रैंकिंग—मुंवराजुत्तवारीय ऑफ अल-क्टायूॅनी (कलकत्ता, १०४४), जिल्ह १, ए० २४-४। यह राजा गोविंदचंद केंत था, यह बताना कठिल है। निस्तेटेह कर्नांत्र के गाहडुवाल राजा गोविंदचंद्र से यह भिन्न था।

१३. परन्तु च्या ने लिखा है कि मुलतान ने श्राह्म दी कि सभी मंदिरों को जला कर धराशायी कर दिया जाय । फरिस्ता का कथन ठीक माल्म पहला है ।

महायन में उस समय फूलचंद नामक राजा का हिला था। ' यह राजा वहा सित्रशाली वा और उससे कोई निजय प्राप्त न कर रुका था। उसका राज्य युद्ध यदा था। यह प्रवार घन तथा एक बड़ी सेना था स्वामी था और उसके सुद्ध किले कोई भी दुसमन नहीं उद्धा सकता था। जब उसने सुलतान ( महसूद ) की चनाई की वायत सुना तो प्रथमी जीज इबढ़ी करके सुकावले के लिए तैयार हो गया। यरूनु उसकी मेंना युद्ध ने हाने में प्रम-फल रही और सैनिस मैदान होड़ कर आग गये, जिससे नदी पार निकल जाये। जब सुलचंद के लगाना ४०,००० चादमी मारे गये था नदी में दूव गये, तब राजा ने एक संनार लेकर पहले प्रथमी यो की समास कर दिया और फिर उसी के द्वारा प्रथमा भी केंग्र कर दिला। सुकलान को हम दिजय से

इसके याद शुलवान महसूत की फीज मधुरा पहुँची। यहाँ का वर्णन करते हुए उत्त्री खिखता हुँ---

"इस शहर में सुखतान ने निहायत उम्दा रंग की बनी हुई पुक इमारत देखी, जिसे स्थानीय संगी ने मनुष्यों की रचना न बता कर देशतायां की कृति बताई। नगर का परकोटा पायर का बना हुआ। था, उसमें नदी की कोर उँचे तथा मञ्जून काबार स्वभी पर वने हुए हो दर्शन स्थित थे। शहर के डोनी फोर इजारी मनान वने हुए वे जिनमें खगे हुए देवसहिर वे। ये ,सर्वे पायर के बने थे और लोहे की खड़ो द्वारा मजबूत कर दिय गये थे। उनके सामने दूसरी इमारते जनी थी, जो सुदद ज़क्की के खंभी पर बाधारित थीं। शहर के बीच में सभी महिरी से अँचा पूर्व मुन्दर पुरू महिर था, जिसका पूरा वर्णन न हो चित्र-रचना द्वारा धोर न खंखनी द्वारा किया जा सकता है । मुख्यान महमूद ने स्थयं उस मदिर के बारे में लिया कि 'पदि कोई श्यक्ति इस प्रकार की इसारत उनवाना चाहे तो उसे दम करोह दोनार ( स्वर्ष मुद्रा ) से कम न सर्च बरने पहेंगे श्रीर उसके निर्माण में २०० वर्ष लगेग, चाहे उसने' बदुव ही बाम्य कथा अनुभवी कारीगरी की ही क्यों न लगा दिया जावे ।' सुखतान ने खाला थीं कि मभी महिरों को जला कर उन्हें धराशायी कर दिया जाय । बीस दिनों तक बराबर सहर की लूट होती रही । इस लुट में महमूद के हाथ गालिय सोने की पाँच वही मूर्लियाँ लगी.जिनकी

संनवतः इस स्मय मथुदा प्रदेश का राजनीतिक केंद्र महायन हो था।

धाँति बहुमूल्य माखिक्यां से चड़ी हुई थीं। इनका मूल्य पचास हजार दीनार धा। केवल एक सोने की सूर्ति का दी बजन चौदह सन था। इन मूर्तियां तथा चाँदी की बहुसंरयक प्रविमाधों को सौ उँदों की रीठ पर लाद कर गजनी, ले जाया गया। 1130

सहभूद के द्वारा मधुरा को यराजी को चर्चा अन्य कई मुसलमान स्वेराकों ने भी की है। इनमें क्दाव्यूँनी तथा करिरता के विचरण उन्लेखनीय है। यदाव्यूँमी ने लिला हैं—"मधुरा काफिरों के पूजा की जगह है। यहाँ समुदेव के सक्के रूच्य वैदा हुए। यहाँ असंदय देव मदिर है। सुलतात ( महसूद गजनवी) ने मधुरा को फतह किज और उसे सरबाद कर डाला। मुसलमामों के हाथ पड़ी दोखत लगी । सुलतान की आजा से उन्होंने गुरू देव्यूद्धि की तोड़ा, जिल्हका वजन हन्, ५०० मिरकल ' दरार सोना था। एक स्वय्युव्याहार्थी मिला, जो तोख ने ४५० मिरकल था। इन सबके आदिश्वद एक यहा हाथी मिला, जो पहाड के मानिंद था। यह हाथी राजा गोविद वद

5 १६०० ई० के लगभग फिरस्ता ने भारत का बिस्तृत वर्यंग लिला 1 मधुरा के संबंध में उसने कई वर्रकेर क्लिये हैं । सहसूत्र गज़मबी की चढ़ाई का वर्षों करते हुए इसने किया ह कि सहसूत्र मेरत से महानम पहुँचा था। महानम की लूटने के बाद वह मधुरा पहुँचा। फिरस्ता ने लिला है— "मुलतान ने मधुरा में मुर्कियों को भग्न करवाया और गज़ुत-सा सीना-चाँदी मात किया। यह मिट्टिंग के जी तीकना चाहवा था, पर उसने यह देखकर कि बाह काम यहां असता व्यक्त है अपना नियार बहु देखा। वह मिट्टिंग का सीना किया। यह मिट्टिंग के सी तीकना चाहवा था, पर उसने यह देखकर कि बाह काम यहां असता व्यक्त है अपना नियार बहु देखा। व उन्हें नह करने अनुसान है कि सिहरों के सी तुर्वे स प्रभानित हो कर सुखतान ने उन्हें नह करने

१०. वे० प्राटज—मेम्बायर, पुट ३१–३२ .

११. एक मिश्वल तील में ६६ जी की तील के बराबर होता है।

१२. जी रैंकिंग—मुंतपञ्चत्तवारीय ऑफ यल-क्टापूँनी (कलफत्ता, १न४४), जिल्ड १, पु० २४-४। यह राजा गोविंदचंद कौन था, यह बताना कठिन है। नित्सदेह उनीज के गाइइबाजा राजा गोविंदचंद्र

<sup>्</sup>से यह भिन्न था।

१५. परन्तु उन्ती ने लिसा है कि सुलतान ने आज्ञा दी कि सभी मंदिरों को जला कर धराशायी कर दिया जाय १ फरिस्ता का कथन ठीक माल्म पड़ता है।

का रायाल होड़ दिया। उसने भजनी के सर्वतंद की मधुरा की वायत जो जिला उससे ममाणित होता है कि इस शहर तथा यहाँ की हमारतों का उसके चित्त पर नहां समर पहर। मुलतान मधुरा में बोल दिन तक ठहरा। इस स्नापि में शहर की नहीं बर्बाटी की गई। 199 र

सहसूद के चाकमण्य में सञ्जरा नगर को निहमदेह बड़ी एति पहुँची। यह चाफमण्य एक पड़े मुकल की त्राह का था। सधुरा की वर्णादी के चार लुटेरे यहाँ टहर नहीं। नगर की स्थिति को सुधारने में मुख समय चायर बगा होगा। कुलचंद के बाद उसके बंग के कीन वासक दुए, इसका इस्र पता नहीं पत्रता।

स्यसिंहनी— महसूद के आव्यस्य के द्वाद समय बाद ही बालने त्यी नामक प्रसिद्ध मुसलमान लेपार आरत बाव । वह महसूद के दरवार में रह चुका था। उसने यही मंहकृत में व्यस्ती योगवा प्राप्त कर की। भारत में इच्च दिन हदने के बाद बालनेश्नी ने इस देश के एंग्लंफ में १०२० हैं० में किया उत्तरिक्ष माहित्य, वर्गन, ज्योतिष बादि के विषय में तथा यहाँ के जोगों की यावत विस्तृत निमत्य किया। है। चलकेहनी ने पायुद्धाव्य, वृहस्तिहिश्च धादि इसका की भीगोतिक मुच्यां के बाया पर यहां के जोगों की यावत विस्तृत निमत्य कीतन माहित्य है। चलकेहनी ने पायुद्धाव्य, वृहस्तिहिश्च धादि दुस्कां की भीगोतिक मूच्यां के बाया पर यहां तथा अवृत्त का अपूर्ण का स्वर्ध की भीगोतिक मूच्यां के बाया पर यहां तथा अपूर्ण का सिंह की भागति वा है। भनवान पायुद्ध (इस्कों के अपूर्ण में कम बातया उनके चरित का वर्ष में भागक तिलों हैं। एक जातृ पर यह जिलना है कि इच्च के पिता पायुदेव धाद अप्ति का व्याद्ध में सिंह का व्याद्ध की पर का वर्ष की प्रमुग्त स्वर्ध के प्रमुग्त का व्याद्ध की स्वर्ध की पर का व्याद्ध की सिंह की स

१४. जान निष्स—दिस्ट्री खाफ दि राहन खाफ दि सोदेसेटन हन पावर ह हिया ( कत्रकमा, १६०न ), जि० १, प्र० ४७-४६ । १४. ई० सी० साचो—मलबेहनोजु ह हिया ( बंदन, १६१४ ), जि० १,

पुर ३००, ३०६। १६. सत्यो—वदी, पुरु ४०१-४। १७. वही, जिल्ह २, पुरु ४।

महसूद् गजनवी के उक्त खालसण् के वार तुष्टु ससय तक संधुरा प्रदेश की दशा का डीक पना नहीं चलता । हिस्याना प्रदेश के दोसर जोग दिख्य की खोर खनी प्रसुत का प्रसार करने लगे थे। हथर राजस्थान के चाहमान लोगों ने भी सधुरा की खोर बढ़ना शुरू किया । अजमेर से दिखी तक का प्रदेश की रे-पीरे उनके अधिकार में खा गया । जीमरों के साथ उनकी मुक्तेक खिलावर के खास-पास क्लुमाई राजपूता ने खपना खाधि-पास जमा लिया। कहुवाहों तथा खुँ चलकंड के चेंदेलों ने सुसलमानों से कई यार दलहें लीं । महसूद के हमखों की समासि के याद कहुवाहों तथा खुँ चलकंड के चेंदेलों ने सुसलमानों से कई यार दलहें लीं । महसूद के हमखों की समासि के याद कहुवाहों तथा चंदेलों के चार कहुवाहों तथा चंदेलों के पार कहुवाहों तथा चंदेलों के पार मतीहार राजायों के केन्द्र कमीज वक होने लगे। 11 चार राजपित के स्वार्थ में साधुष्ट वंश की एक शादा का खिकार कुल दिनों तक कमीज पर स्थापित हो गया। चार उपय रासक सोनेशर प्रथम खया चोता जो पर रापित हो हो गया। चार उपय रासक सोनेशर प्रथम खया चोता जो पर रापित हो हो गया। चार उपय रापित का साह स्थापित हो गया। चार पर प्रथम सुस चार चोता की प्रयस्थ वित चुँची होगी।

गाहि द्वाल में शा- १५ थी शकाव्ही का शंव होते-होते उत्तर-भारत में एक नई शक्ति का प्राहुआंव हुन्दा, जी गाहब्दाल यश के नाम से प्रसिद्ध है। इस बंश का प्राहम्भ महाराता यह देव से डुन्या । इसने अपने श्रासन का निस्तार कर्नीत से केश्वर यनारस दक कर लिया । धंजाय के तुरस्क संगो का भी हतने श्रुकायला क्रिया।

कर माझ्यों को प्रभूत दिएया दी। इसकी रानी जुमारदेवी के द्वारा सारम में एक नये यौद्ध विदार का निर्माण कराया गया । गोविंद्वंद्ध ने स्वयं : धारस्वी के यौद्ध भिष्ठमों को दृह गाँउ द्वान में दिये। इन यातों में इस शाम की पार्मिक सिहण्या तथा उदारता का पता चलता है । इसके ताप्रपत्नों गोविंद्वंद्ध की उपाधियों 'महाराजधिराज' तथा 'विषिध विद्या-दियार-वापस्क मिलती हैं, जिनसे जात होता है कि यह राजा निद्वान्त्य था । इसके एक मंद लक्ष्मीधर के द्वारा 'क्ष्यव्यव्यवह' गामक प्रन्य की रचना की गई, जिस राजनीति तथा धर्मविष्यक चनेक वार्ती का विरोचन है।

गोविष्यंत्र के सोने धीर संधे के निक्क मधुरा में खेकर घनारम स मिलते हैं। मिश्रिय धानु राजो स्वर्ध रिक्कों की संध्या बहुत श्रिक है। इन पर एक घोर 'श्रीमस्पोधिष्यंत्रवेष' जिन्म रहता है धीर तृतरी तरफ मैठें हुई लक्ष्मी की मुनि रहती है। ये सिक्कों चवधी से बुख बड़े रहते हैं। साँ के सिक्कों ध्योषाष्ट्रण कम मिलते हैं।

विजयचंद्र या विजयपाल (११४४-७० १०) — गो बद्दंद्र के याद उसका पुत्र जिज्ञचंद्र राज्य का सामक हुवा । कसीली (जि॰ बनारम) से प्राप्त एक लाझपत्र में पता चलका है कि उसने मुसलमानों से युद्ध कर उन्हें पास किया। यह युद्ध गजनी के शामक सुनरी या उसके सकके सुनरी-मिलक से हुवा होगा । विजयचंद्र भी वैच्यव या चीर इसने धयने राज्य में १६६ में भी हेच्य-जन्म-स्थान पर संक १६०० (१९४० है॰) में विजयचंद्र के द्वारा एक भस्य मदिर का निर्माख कराया। मधुरा में भीहच्य-जन्म-स्थान पर संक १२०० (१९४० है॰) में विजयचंद्र के द्वारा एक भस्य मदिर का निर्माख कराया गया। १०० उस समय जिज्ञचंद्र संभावः युवराज या चीर चपने पिजय की चीर में मधुरा प्रदेश का शासक था। धमिलेस में राजा का नाम 'विजय-पालंद्रय' दिया है। 'एच्यीशावरात' में भी विजयचंद्र का साम 'विजय-पालंद्रय' दिया है। रामों के खनुसार जिज्ञयपाल ने कटक के सोमयंगी राजा पर यया दिसी, पाटन, कनंटक खादि रेगों पर चहाई की चीर यहाँ के राजाधों

१=. रटरा बेशवदेव से प्राप्त सं० १२८७ के एक लेरर से इसरा पना चलता है । लेरर में नवनिर्मित मिद्दि के दैनिक स्वय के लिए रो मजान, इह दुमाने तथा एक बाटिका प्रदान करने का लिए रो मजान, इह दुमाने तथा एक बाटिका प्रदान करने का राज्येत हैं। यह भी लिएसा है कि मंदिर के प्रयंध के हेतु चीरह नागरिकों शे एक 'गोधी' (समिति) नियुक्त की गईं, जिसरा प्रसुख 'जन्ज' नामक स्वरिक्त था।

5

को परास्त किया। " वेस्तो से झात होता है कि इसने अपनी जीवितायस्था में ही ध्यपने पुत्र जयपंद्र को राज्य का कार्य सौंप दिया । संभवतः ऐसा करके उसने ध्यपने पंदा की परंपरा का पालन किया।

जपचेंद्र (११७०-६४ ई०)---यह विजयचंद्र का पुत्र था । 'रासो' के अनुसार जयचंद्र दिही के राजा अनंगपाल की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। नयचंद्र द्वारा रचित 'रंगामंजरी' नाटिका से जात होता है कि इसने चेंदेल राजा मरनवसंदेव को पराजित किया। इन माटिका तथा 'रासो' से यह भी पता चलता है कि जयचंद्र ने फिहायुडीन गोरी को कई वार पराजित कर उसे भारत से भगा दिया । असलमान लेखकों के विद्यांगी से जात होता है कि लयचंद्र के समय में गाहुउचाल साम्राज्य चहुन विश्तुत हो गया। इन्त असीर मास लेखक ने तो उत्पक्ष राज्य का विस्तार चीन साम्राज्य की सीमा से लेकर माह्या तक किया। है। पूर्व में बंगाल के सेन राजाचों से जयचंद्र का युद्ध पृक्ष श्रीयं काल तक जारी रहा।

जयचंद्र के शासन-कास में बनारस शीर कनीज की यही उबित हुई। कनीज, ससनी (जि॰ फतहपुर) सथा बनारस में अयचंद्र के द्वारा मजबूत किसे बनायों गये। इसकी सेना बहुत बढ़ी थी, जिसका सोहा सभी मानते थे। गोविद्यंद्र की तरह जयचंद्र भी बिहानों का बाध्यदाता था। प्रामिद नैपय-महाकाय के रचिता भीइयें जयचंद्र की तातसभा में रहते थे। उन्होंने काय-दुक्त सताद् के द्वारा सम्मान-प्राप्ति का उन्होंने काय-दुक्त सताद् के द्वारा सम्मान-प्राप्ति का उन्होंने काय-दुक्त सताद् के द्वारा समान-प्राप्ति का उन्होंने काय-दुक्त सताद् के द्वारा साजव्यव्यक्त करने था भी पता चलता है। " "

मुसलमानों द्वारा उत्तर भारत की विजय — दरन्तु भारत के दुर्भाग्य से सफाजीन प्रमुख राफियों में एक्सा न थी । गाहदवाल, चाहमान, चन्द्रेज, चातुम्य तथा सेन प्रकृत्यूमरे के राष्ट्र थे । जयचंद्र ने सेन बंश के साथ

दे । परन्तु इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता ।

१६. पृथ्वीराज रासो, श्रव ४४, यूव १०४५-४८ । 'वृच्याभय काव्य' से पालुस्य राजा दुसारपाल के द्वारा कतीच पर श्राक्रमण का 'इतेरर मिलता है । हो सकता है कि इस समय पालुक्यों श्रीर गाइडवालों के पीच श्रान्यन हो गई हो ।

२०. "ताम्यूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुटजेश्वरात्॥"(नैवय २२,१४३) २१. इस यद्य के प्रसंग मे जयचंद्र के द्वारा श्वपनी पुत्री संयोगिता दा स्वयंवर रचने एवं क्रयोराज द्वारा संयोगिता हरस की कथा प्रसिद्ध

संबी जहाई कर अपनी शक्ति को कमजोर कर जिया । त कालीन चाहमान स्मामक प्रभौरान से उसकी घोर सञ्जूता थी। इधर चेंद्रली धार चाहमानों के बीच धनतम थी। १९२० ई० में जब कि मुहम्मद ग़ोरी मारव-विजय की याजीया से पंजाब में बदला चला था रहा था, प्रश्नीराज ने चेंद्रल-सासक परमादिंद पर चहाई कर उनके साम्य को तहम-नहस कर बाला। इसके बाद उसने चालुक्यराज भीम से भी शुद्ध हान दिया।

उत्तर भारत के प्रधान शायकों की हम बावती कृट का असलमानों ने पूरा लाभ उठावर । शिहाउद्दीन सुहम्मद ग़ीरी वंजाव मे वन कर गुजरात की ब्रोर गया। फिर उसने एम्बीराज के राज्य पर भी व्याक्रमया किया। कि ने स्वान के राह्य के राह्य के स्वान के मैदान में एम्बीराज बीर ग़ीरी से सी मी में सुक्रेमेड हुई । शोरी शुद्ध में वावक हुवा बीर पराज्य है हिस से मांग गया। उसकी मेना शुरी तरह हारी। दूसरे वर्ष यह दुमः वही गियारी के साथ वह दौहा। हम यार सराहन पर फिर यमामान मुख हुवा, जिसमें एम्बीराज की पराज्य हुई चीर वह सारा गया। यथ व्यवस्तर बीर दिश्वी पर सुसक्षमाने का व्यक्तिय हुई चीर वह सारा गया। व्यव व्यवस्त में रिवरती पर सुसक्षमाने का व्यक्तिय हुई चीर वह सारा गया। कुनुतुद्दीन येवक भारत का स्थासक यनावा गया।

11६४ है० में जुनुब्रहोन की श्रम्यवता में मुसलमानों ने कनीम राज्य पर चनाहें की । चेतावर (जि० हटावा) के मुद्द में ज्यपंत्र ने वर्षा बहादुरी से मुमलमानों का मामान किया । मुसलमान सेराटों के विवर्त्यों से पता चलता है कि वेतावर का गुरू अर्थकर हुए । जुनुद्रहीन की कीम में रचाम हजार मवार थे। जयपंत्र ने श्रप्तनी सेना का संचालन स्वयं किया परंनु खंत में यह पराजित हुया थीर मारा गया । श्रव कनीम में केटर चनारस सक मुसलमाने का श्रप्तकार होगया। कनीम, श्रवता वाथ पनारस में वही लूट-मार दुई ।

इस प्रकार 1988 ई० में कनीब साम्राज्य का बात हुया। श्रीर मधुरा का प्रदेश भी मुसलमानों के पश्चिकार में चला गया । दुख वर्ष बाद ही पूर्व सीर मध्य भारत में भी मुसलमानों का श्रासन स्थापित हो गया ।

२२. पुद्ध कोगों का बह विचार कि पृथ्वीराज से शतुता होने के कारण जयचंद्र ने मुसलमानों को भारत पर श्राकमण् करने के लिए श्रामन्त्रित किया, युक्तिसंगत नहीं। उक्त कथन के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते।

#### ध्रघ्याय १०

# दिल्ली सल्तनत का काल १११६४ ई० से १४२६ ई० एक]

सारहवीं राठी का श्रव होते होते खुसलमानों का शासन उत्तर भारत के एक बढ़े आग पर स्थापित हो बाया। शिहाबुदीन के मरने के बाद दिली का राज्य खुबुदीन कामन दाल की प्रास हुशा। इस वंशा के सभी शासक तुर्क थे। प्रस्तमरा सथा यलायन इस वंशा में प्रसिद्ध शासक हुए। इनके शासन काल में दिली सस्तनक का विस्तार बड़ा।

मंगोलों के आक्रमेण — करहवा शकी से सगोलों ने वई बार भारत पर हमले किये, जिससे उत्तर परिचस भारत का वावावरण यहुत समय सक प्रशान्त वना रहा। मगोला में कोजलों सबसे प्रिचक शिल्पाली हुएा। तरहवीं शती के प्रारंभ में उसने सच्य एरिया से लेकर भूसच्य लागर सक के सभी तुक राज्यों के ममास कर दिया। प्रकाशनिक्तान की विजय के पार अप के वाद कर ने मास कर दिया। प्रकाशनिक्तान की विजय के पार उसने आप्तमक किया। प्रदेश हैं में बंगेज की युःख के बाद उसने उत्तराधिकारिया ने भी सगोल साझाव्य को बहुत बहाया। धीरे धीरे इस साझाव्य का विस्तार प्रकोत सहालागर से लेकर याविटक सामर एक हो गया। मगोलों के इस जिल्लाम का साहत्व का दुविहास में यहा महाव है। धीद धर्म का प्रशिया में जो व्यापक क्षास हुआ। उसमें सगोल शासन का उरहें स्वाप रहा। प्रजन वीद सन्धी का सगोल आपा में स्वुवाद कराया गया स्वाप सारताय जिए, साहित्य कीर कका का एश्विया के क्ष्म देखों में मचार हुआ।

दिल्ली के सन्य राजयंश— गुलासवंश (१२०६-१२६० है) के यह दिसजी (१२६०-११२० हैं), सुरालक (११२०-१४१३ हैं), सव्यह् (१११-१४१ हैं) है व्याद लोहीशंत (१४१-१४२६ हैं) ने उत्तर भारत पर प्रमाग राज्य किया । इन स्य वर्गों के राज्यकाल में मध्या मदेग दिल्ली सक्तन के ही श्रवर्गत हहा । तिज्ञों वेश के प्रसिद्ध शासक खालाइदीन (१९६-१११६ हैं) ने दिख्य भारत के भी जीवने की चेश की । व्यपि पद हमने एयेवमा सफ्ज न ही सका वो भी उत्तके प्रयन्ति के फलस्वस्य दिशी सक्तन का विषय में काफी विस्तार हुया और धीर धीर-धीर कई मुमकमान दियान देखिय भारत में स्वाचित हो गई। वीर धीर-धीर कई मुमकमान दियान देखिय भारत में स्वाचित हो गई।

श्रत्ता उद्दीनं — म्रालाउद्दीन निजानों के समय का एक कारामी लेख मश्रा से शास हुआ है । यह जेख दो पिकारों में हैं, जिनका शास्त्रिमक अंग्र हुट गया है। केख में सुक्तान खालाउद्दीन शाद या नाम चया उसकी उपाधि नियन्दर धानी। दी हुई है। दूसरी पिकि में गुजरात के कशामक उलाग्या सथा उसके द्वारा धनावद्दे हुई मरिजद का जिक है। यह उलामणों खालाउद्दीन का भाई था, जिले उसने ६६० हिजरी ( १२६०-६ ) में गुजरात की चिजय करने के जिए भेजा था। इसी उलागरों ने मश्रुरा में धनिव्हरण्डा घाट के पास रियत किसी माचीन हिंदू महिर के स्थान पर मस्जिन चनवादें। यह मन्जिद इस समय बाद शायद यहना की बाड के कारण गष्ट हो गई। बालांतर में प्राचीन मस्जिद के पास एक दसरी मस्जिद कराई गई।

श्रजाडदीन ने गुजरात के श्रजाया राजभ्यान तथा सहाराष्ट्र के भी एक भाग की जीता श्रीर इसके याद उसके संनापति मलिक काकृत ने दिन्य पर चनाडयों की । खलाउद्दीन कहीर सामक था । उसके मसय दोषान के दिन्द. लोग महुत दुराये गये। सुकै सरदारों की उच्छुड्डसता को भी उसने यहुत-दाई समास कर दिया। भाजार पर कहा निषयण किया गया थीर यन्नुवाँ के भाव नियत विषे गये।

सलाउद्दीन के बाद मधुरा की दर्श- ब्लाइहोन के बाद बहुत समय तह मधुरा प्रदेश का कोई प्रामाणिक हाल उपलब्ध नहीं होता। दिवली सुलतानों में से प्रकेड की कोपरिष्ठ मधुरा पर रही। यहाँ के पड़े मितर पराशायी किये गये तथा पित्र स्थानों को नष्ट-अप्ट किया शया। मधुरा प्रीस्थान को खुव-परस्तों का पहुंग माना जाता या धीर इन स्थानों को प्राप्त प्रणा की दिस में देशा जाता था। विदेश-काल से अधुरा नगर ने ६ मील दूर महावन को राजनेतिक केन्द्र यनावर गया। यहाँ पर दिसी के शासक की प्रोर से निशुक्त की जरार हरना था। मधुरा प्रदेश में पीरे-पारे प्राप्त प्रवेक कोणी पश्चा बने, जिनमें करहा वाद्य, धाता, मराय धाजमधुर वथा शेरगड़ उद्योगिय है।

मुह्म्मद तुगलक (१३२५-४१ है०)—तुगलक वरा में मुह्म्मद वना जिही और कठोर भारक हुया। उसके ममय में जमीन का लगान यहत यहा दिया गया। उसे घदा व कर सकने वाले हिंदू विसानों पर क्षप्याचार हुए।

१. एपीमाफिया इंडो-मुसलेमिका, १६३७-३-, पू० ४६-६१ मे प्रशासित।

युक्तन्द्रशहर, मथुरा, कनीज, इलामक यादि इलाको के किसानी की यहुत मताया गया और उनके सेतो को उजाइ दिया गया । इन्ह समय बाद साल-गुजारी वस्तुल करने का काम जाकिम फीजदारों को सींप दिया गया। ३३६ ई ० में दिही, सथुरा तथा उसके आस-पास भयंकर अकाल पड़ा । जगभग अगले गात वर्षों तक हुर्भिण की दिश्वित वसी रही और कितने ही लोग मर गये । किसानों के पुक्र बड़े आग ने जुल्मों से तक व्याकर रहेती करना होड़ दिया। बाकु को की संस्था बड़ने कसी, जिसके कारवा शांतिविय जनता को यहे कष्ट हुए । इस सबका सुक्ष कारवा सुहम्मद तुगालक की मृश्ता तथा उसकी कर्द्यहारिया थी। दिही स्वन्तन को इसके सासन-काल में गहरा घटना पहुँचा और विसिष्ठ मान्य कसन्दर होने की बाद ओड़ने लगे।

फीरोज तुगलक (१३४१-म्म ई०)— बुहम्मन के बाद उसके चचेर भाई फीरोज ने सतलज तथा यसुमा मदी से कई नहरें निकलवाई थीर सैन्हों यगीचे लगयांग्रे। इसने हिंदुकों को प्रस्तकमान चनाने के सभी प्रदान किये, किससे पानिक सक्तिप की भावना नदी। प्रमाप मुखें का प्रासन में बढा हाथ हो गया। उसके समय में मधुरा प्रदेश की क्फी वर्षारी हुई होगी। दुरी के मंदिर से वह जनवाथ की प्रसिद्ध प्रक्षिम भी उठा के गया।

तैम्र का आक्रमण (१३६८ ई०)—क्षरील के उत्तराधिकारी धराफ धीर निकम्मे शासक हुए । १३६८ ई० मे तैम्र नासक तुर्क का प्रयत्न धाक्रमण भारत पर हुण । जहाँ-जहाँ उसकी फील गई वहाँ लूट-मार और धाम स्ताने की ही घटनाएं हुईं। दिखी और मेरठ को उजाइने के धाद वह इस्ट्रार की घोर निकस गया । इस अयंकर हमले से दिखी सरसनक की जहें हिल गई। मिल श्रीस्त्रम साधाज्य का निर्माण विद्वारी रो शर्माण्यस्य में इस पर कर हमले से स्वान स्तान की लगा हमले से स्वान स्तान स्त

लोदी वंशा---१४२१ ई॰ में बहुबोब कोदी नासक एक पडान ने दिही को जीव कर वहाँ पढान यंग्र की नींग वाली । इसके पहले जीनपुर के गर्की गामकों ने मुंगिर से बेकर कनीज वड के प्रदेश पर अपना अधिकार कर राजा । बहुबोब ने हुसेनशाह गर्की को प्रशस्त कर उससे कनीज और अपप का सारा इखाका धीन विवा और जीनपुर पर अपना आधिपय स्थापित कर बिया । कुछ समय बाद विहार का आग भी पढानों हे करने में या गया।

सिनंदर लोदी ( १४८६८-१४१७ ई० )—पठान परा में मिहन्द लाडी शिक्साबी शासक हुआ । इसके समय में दिही सखनत का दिन्ता यहा। मध्यभारत और राजस्थान के कई हखारी को उसने जीता । सागर में यह सकसर रहा करता था और यहाँ अपने मित्रा हो सबाह से राज्य जिससार की योजनाएं बनाया करता था।

जुजाई २, १२०२ ई० के दिन धामरा में भवकर भूगल धाया, नियम यही यही इमारते 'पराकाणी हो गई'। 'करिश्ता किराता है कि हतना वड़ा भूषाल भारत में न पहले घाया थीर न इनके याद कभी धाया। हजारों मायों इमारतों के नीचे दन कर मर गये। 'ह स्ती वर्ष किन्द्र सागोर संगालियर नी और यह। धीलपुर के धारों उतने हिंदू संजाधा के राज्यों में लूट मार कराई। हथर हो उसकी मुठभेड़ें बनजारी साभी हुई'। '

1919 हैं। में सिकन्दर खागरा में ठहरा हुचा था। यहाँ वह ग्यासियर-निजय की तैपारी वर रहा था। परतु उसका यह स्थ्रम पूरा न ही सका चीर इसी वर्ष के क्षत में उमकी मृत्यु हो गई ( १४ दिसबर, १४१७ ई० )।

सिडन्दर के शामम-काल में दैनिक उपयोग की यत्तृत मानी थीं। खेती के सलाज देश के कई आगों में जिल्लिल उपरोग पत्ने जारी थे। धागरर मगर स्ववसाय मथा स्वपार का अच्छा कन्द्र हो चला था। यहाँ मकेद स्वी और देशभी कपड़े तथाद होत थे। जीते, सोन-चौदी का जाल गुल साद धीर रागि शीएं का काम भी यहाँ होता या। शासकों तथा समीर सीनों के यहाँ इन बस्तुधों की बच्ची मौंत थी। सोलहर्सी श्वी में स्वाज्याविक कन्द्र से सागशा नगर की नदी उज्जित हुई।

सिकंदर की धार्मिक क्षेट्रस्ता—सिक्टर लोती की धार्मिक क्षरता क कारण मधुरा की बड़ी बर्बादी हुई। 'तारीले दाकरी' के लेखक अन्दुरता के जिवस्यास पता चलता है कि सिक्टर्र के समय में मधुरा के

त्रिया—हिस्दी आफ दि राहज् आफ दि मोहेमडन पावर इन इडिया, जिन्दु १, ए० ४०६ ।

३ ये वनजारे मथुरा से लेकर ग्वालियर तक पूमा करने थे और व्यतेक प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का ज्यापार वरते थे। इस कालमे आगरा इनका प्रमुख केंद्र था, जहाँ से सामान लेकर ये उसे दूसरे स्थानां में पहुंचाते थे।

भंदिर पूरी तरह नष्ट स्ट दिये गये। एक भी धार्मिक स्थान श्रष्टता नहीं ज़ोदा गया। यदे मदिरों के स्थान पर सरायें बना दी गईं। मदिरा की मृर्तियें कसाइयों को दे दी गई, ताकि वे उन्हें मास तोजने के लिए बॉटों के काम में लाये। सिकन्दर ने यह बाजा है दी कि मधुरा का कोई भी हिंदू अपने सिर क बाल और तृक्षी नहीं सुद्वा सकता और न कोई धार्मिक कार्य कर सकता है। यदि कोई हिंदू जुन हिए कर अपने बाल बनवाने की देश में करहा तो उसे नाई न मिल सकता था। मधुरा में यमुना के मुख्य घटों के ठीक उपर सिकन्दर ने मिलदा हो खेर दूकानों का निमांख कर विद्या। यमुना में स्नान करने सवा धार्मिक हुए करने की भी उसने मनाही कर दी।

सिकन्टर को धयनो चुडाउत्था में हिंदू धर्म से बर्च थिए हो गई थी। घछपि उसकी माँ हिंदू सुचारिन थी, ठो भी सिकन्दर सुरकाधी के यहते हुए प्रभाव के कारण कट्टर सुसलसान थन गया था और हिंदुयों को सब प्रकार से भीचा दिलाने का प्रयान करने लगा था। उसके समय में इस हिंदुयों ने फारसी पा धरपयन धारम्भ कर दिया। व

श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर राजा विनयपालयेन के द्वारा जिम विद्याल मिदर का निर्माण किया गया था नह भी सिन्दन्दर भी धर्मान्यता का विकार हुआ। 'श्री चैतन्य चरितासून' तथा गौदीन सत्रयाप के कुछ धन्य प्रम्थां स पता चलता है कि १९१२ ई० के बगभग चैतन्य महाअभु अधुप्राधाये कोर नहोंने अन्तस्थान पर जाकर केयानेत्र के दर्शन किये। इससे ध्युनान होता है कि उस समय मिदर तथा उससे केयान की प्रतिमा विराजमान थी। सभवत इसके बाद ही सिकन्दर ने इस मिदर को नष्ट किया।

इष्टिमि लोदी (१४१६-१४०६ ई०)—पिकन्यर का उत्तराधिकारी इष्टाद्वीम हुष्ण । यह बक्षा कृर खीर क्षणिमानी था । मरदारों से विगाइ होने के कारचा पठान राज्य का हाम हो चला और सर्वत्र भारी भस्तोय फीता । पत्ताय क हाकिम दौलतवर्षों लोदी क्षण चतेक अन्य सरदारों ने विद्रोह किया और तैमुर के बंशज बाबर की, जो भारत के उत्तर-परिवस में प्रपणी शक्ति का प्रसार कर रहा था, बिली राज्य पर खाक्तमय के लिए शामित्रत किया।

४. त्रिग्स—बही, पृ० ४८६ ।

४. वही, पु० ४८७।

१४२६ ई॰ में पानीपत के युद्ध में इमाहीम की दार हुई थीर भारत पर मुगल स्राप्तन की स्थापना हो गई।

# मुस्लिम शासन-काल में हिंदू समाज

दिल्ली के नुक तथा पहान शासकों के राज्यकाल में राजयना के लिए सराधर संवर्ष जारों रहें और प्रायः सर्जय राजनैतिक खरारि सनी रही। हिंदू समाज की तथ्यासीन द्वार ठीक न थी। धिषकांग्र हिंदू शामकों मे त्रद्रित्ता पण्ड राजनैतिक चेतना का खनाव था, जिसके कलस्वरूप सामाजिक संगठन हु न हो पण्ड। धोपिशास, संक्रीण मगीपृति पूर्व पास्पिक हुँपां वह रही थी, जिससे समाज विश्वद्धाल हां रहा था। सामाजिक वंधन धीरे-धीर कहं होते जा रहे थे। याह शायचर, कर्मकोड कीर जड्द जा की कोर संगों के होते जा रहे थे। याह शायचर, कर्मकोड कीर जड्द जा की कोर संगों का प्यान खिल था। ऐसी परिस्थित में मुस्सिम शायकों की धार्मिक वहरता का क्योर ओ उरा प्रभाव पढ़ा। निवंध्य काल में मुहस्सद खीर कीरोज तुगलक, विरुद्ध स्था हमाहीन सोदी खादि ऐसे खेक शायक हुए, जिसकी मूखा थीर धर्मिक विचारों तथा उनके सामाजिक जीवन की ससाल यहला वाहा। हमके फलस्वरूप संपर्ध वीर धोम की भावना का जम्म हुआ।

दुरिलम कहरता के बावगुद इस काज में दिनू समाज ने प्रपने को मीनित एखा। विवेध्य काज में जुड़ ऐसे संत हुए जिप्होंने हिंदू जाति में नहूँ भिक्त सा संवाद किया। रामानंद, कशीर, नावक, चैतन्य, मीरामहँ, यहमावार । त्या जन्म करीर, नावक, चैतन्य, मीरामहँ, यहमावार । त्या जन्म कितनी ही निमूचियों ने द्या भार व्याद भक्ति का प्रमाद मार्ग मनता के सामने रखा। वैत्याय धर्म की जो कल्लाकी धाराएँ इन महानुभाकों जाति स्वाद के गईं कल्लाके इस देश की सरस भक्ति से प्राष्ट्रातिक कर दिया। इन महामायों ने बोकदित के लिए। जिस साहित्य की पृष्टि की उसने भारतीय जीवन को न्यायक रूप से प्रमावित किया। केवल हिंदू जनवा पर ही नरी। हिंदू गुंद सुहित्य गासकों पर भी हम महामायों का प्रभाव परा, विवेक प्रनेक बदाहरण इतिहास में मिनकों हैं।

मंज भूमि का योग— मथुरा के इतिहास में ई॰ सोसहयी गरी का समय बड़ा महत्त्वपूर्ण काल हुचा। इस कवी के मार्गभ से ही यहाँ एक नई धार्मिक सहर उठी। मारत के बापः सभी भागों से संत-महासाओं का बागमन मथुरा जुंदावन में होने बना। चैतन्य भीर उनके शिष्य रूप-सनातन थादि तथा महाप्रभु वस्ताआचार्य पूर्व प्रष्टाष्ट्राप के प्रसिद्ध संत किया ने इस मात में मधुरा चीर उसके घारा पास के घानिक रधानों का महाव बहुत वहाया ! इस तथा धन्य प्रक महात्माओं के कारण मधुरा प्रदेश में इस्पा भक्ति का नवा उन्नेष हुएत ! इस सन्तर मिक्त जे जनसाधारण क्ल पहुँचाने के लिए यहाँ की ग्रोरसेनों घपश्चें स उस सरस साचा का जन्म हुमा जो 'धज-भाषा' के बात से प्रसिद्ध हैं । यह नामकरण बन-ज्वपन वाले इस सुन्द्रर का प्रदेश का ही प्रान्थक था। तथ्म जिल्ला के प्रति में सुर्वेद का प्रदेश का ही प्रान्थक था। तथ्म जिल्ला विकार के प्रति में सुर्वेद या जनवह का निस्तार भी बहुत गया। हैं से लेवहर्यों यही में ही बज की वर्षों प्राचा (यह-पाता) का भी प्रारंभ किया गया। इस पाता की खंगई प्राची प्रपेश स्थानों के प्राधार पर बीरासी कोह माती गई। इसमें वे तभी सुर्वेद स्थानों के प्राधार पर बीरासी कोह माती गई। इसमें वे तभी सुर्वेद स्थानों के प्राधार पर बीरासी कोह सानी गई। इसमें वे तभी सुर्वेद स्थान की विवाह प्राधीन वीरासी के लिया स्थान स्थानी वाला हो।

चत्काजीन साहित्य में मशुरा का नयं न-इस काल के मुसलमान लेयाकों ने मशुरा का वर्षांग कम किया है। इस गगर को 'तुवरास्त्री का काया' माना जाता था। कई शासकों के द्वारा अपने 'कीजदारा को आदेश भेजे गये कि ये उत्तरस्त्री (मृर्तिएजा) को समाग्र करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करें। मशुरा के शास-पास जन शाही 'कीज का पहान पहना सो मशुरा की हिन् जनता भयमत बहुत थी। अधिकाश मुमलमान लेयाकों ने जहीं कहीं गयुरा या उदलेख किया है वन्होंने इस नगर के प्रति प्राय उपेशा और पूणा का ही भाव प्रकट किया है।

परंतु भन्य खेराको से ऐसी वात नहीं पाई जाती । विशेष्य भाज में यनेक जिद्वान् तथा सत महात्मा सधुरा वाले । इस काज में जिसे गये कई जैन मंथों में मथुरा पुंचायन का उर्थन मिलता है । श्री राजरे गर मृदि हत प्रयंघकोरा (रचनाकाल सं० १४०२ ≈ १३४८ ई०) से रूच्या की जन्मस्थल! मधुरा तथा वृ दाजन का उच्छेरर हुआ है।

विविधिनीर्धयस्य नामक एक दूसरे जैन ग्रंथ से, जिसकी रचना मं० १६८६ (1३३२ ई॰) में दुई, मधुरा की गणना तीयों में की गई ई । इस मां र में कई जैन तीर्थे करों का मधुरा के साथ सबज कथित है। " इस पुरनक के 'मधुरापुरी-करप' में मधुरा नगरी का तथा यहाँ पर निर्मित जैन स्पूर्व नुधा विहारी जा विस्तार स पर्यंत सिलता है।

"अवरा पूर्वमथुरा वद्गोप्ठे कृष्ण समुखन्न । यत्र वृज्दायनाशीन वनानि ।"-प्रवधकोश (मातवाहन प्रयथ), प्र०७२ ।

युन्तावन का महत्व चैत-य और उनके शिष्यों के यहाँ आने के बहुत पहले प्रसिद्ध हो चुका था । सम्भवत- इस नाम की वस्ती भी मध्यकाल में विद्यमान थी, जिसके उल्लेख यदकता तत्यालीन साहित्य में मिल जाते हैं । उदाहरणार्थ राध्मीरी पंहित विल्हण वा

बर्णन देखिए—

"होलालोलद्वयनजघनया राधया यत्र भग्नाः कृष्णकी बाह्रणियट पिनो नाधनाप्य च्छ्वसन्ति । जल्पकी डामधितमधुरास्टिचकेण के चित्

विस्मिन्युन्दाचनपरिसरे यासरा येन नीताः॥"

(बिस्ट्युट्त विक्रमाङ्कदेवचरित, १८, ८०)

(अर्थात् 'जिस पृन्दावन में चंचल और घन जघन वाली राधा के मूला भूलने के कारण कृष्ण के विद्यारक ज के प्रच दृट कर गिर पढ़े हैं, जहाँ मधुरा नगरी के अनेक विद्यानों को में (बिल्द्ण) ने शास्त्रार्थ में परास्त किया, वहीं युन्दावन की भूम में कई दिन तक मेंने निवास किया ।")

 विविधि वीर्थकल्प ( सिंधी जैन प्रंथमासा, सं० १६६१ ), प्र०-EY. ES 1

=. वही, पू० १७−२० I

# मुगलकालीन वज प्रदेश

[१४२६ ई० से १७१८ ई० तक]

उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना (१४२६-१४४० ई०)

पानीपत के पहले खुद में बाबर की विजय हुई (अप्रैस २१, १४२६ ई॰ )। दिल्ली का सलसान डबाहीम खोदी खेत रहा। म्वालियर का राजा विक्रमाजीत भी इषाहीम जोदी की घोर से खड़ता हुया इसी युद्ध में सारा गया । यापर ने यपने यहे लहके हमायुँ को धागरा पर अधिकार करने के लिए उसी दिन ससीन्य रचाना किया । यायर स्वय सई ४ की चागरा पहेंचा, थीर छह दिन बाद थागरा सुगला के चिथकार में या गया । विन्तु प्रज प्रदेश के बान्य भागों में बाद भी बादमान सरदारों का ही बाधिपत्य था. मेवात. धयाना, धौलपुर, व्यालियर, रापशी खाँर इटावा में वे स्वाधीन शासक पन बंदे। हिंद जनता ने भी इन अफगान शासका का ही साथ दिया । किंतु जब लोगों को निश्चित रूप सं यह ज्ञात हथा कि महमूद गजनवी या तैमूर की तरह याचर वापस न जीटेगा यिक वह भारत में ही रह कर यहाँ एक नये साम्राज्य की स्थापना करेगा, तब धारे धीरे श्रफगान ग्रमीरी ग्रीर हिन्दू जनता की उसके प्रति भावना बदलने लगी । कुछ चक्तगान बसीरां ने यापर की धर्धानवा भी स्वीकार कर ली। बाकी रहे प्रदेश और किलों को जीवने के लिए सेनाएँ मेजी गईं। रापरी, बयाना, धौलपुर धौर भ्यालियर के किले प्रमशः बावर के प्रविकार में बावे । यथा-यमुना के दोगाउ में भी बादर की मेनाएँ जीनपुर भीर कालपी तक जा पहची थी। इस प्रकार मन १५२६ ई० के धन रुक मेवात के प्रतिरिक्त प्राय खारे प्रज प्रदेश पर बाबर का प्राधिपत्य स्वापित हो गया।

यन् ६१२० ई० के प्रारम्भ में मेदाह का शाखा सामा भारे राजस्थान के राजार्था की सम्मिखित सेना को लेकर वायर के विरद्ध बदा । सेवात का घष्रवान शासह हमनयाँ भी उनके माथ जा मिला । इधर कोइल (बसीगर) धीर रापरी में श्रक्षमानों ने पुनः मिर उठाया तथा यहाँ सपना श्राधिपाय स्थापित किया। परन्तु कन्हात्रा के बुद्ध में राखा सांगा की पूर्ण पराजय हुई एवं हरनतरों मेवाती बुद्ध में नाम श्राया (मार्च १६, १४२७ ई०)। श्रव बातर ने मेरात की भी पूरी तरह जीत बिखा। कोइल और रापरी के विद्रोहीं को दग दिया गया तथा इटाज के शहर ने भी वासर की श्रधीनता मान ली। इस प्रनार कब श्रदेश पर सुवलों का श्राविपाय हो जाने पर मन् १४५० ई० कर वह वन्हीं के श्रविकार में रहा। सुवल-श्रासन के इन प्रारम्भिक वर्षों में माया श्रायत में ही उन्हीं राखानी रही।

हुमार्यू —सन् १२६० है॰ में बच्चर की मृत्यु होने पर उसका यहा सदका हुमार्यू गदी पर बैठा। हुमार्यू के शासन के पहले दम वर्ष अपने निरोपियों का ससैन्य सामना करने में ही बीठे, जिससे उमे राज्य के शासन कि पहले पूम वर्ष अपने निरोपियों का ससैन्य सामना करने में ही बीठे, जिससे उमे राज्य के शासन दन का को हुई अपनार ही नहीं सिला। सन् १२५७ दीन महानुद्धाह की महापना पाकर वात्रदानों लोदी ने एक बही ऐसा के सहानुद्धाह की महापना पाकर वात्रदानों लोदी ने एक बही ऐसा के साम मुगल राज्य पर चड़ाई की और राह में पवने वाले अपना के किले को हम्तान स्थाप कर वह धागरा की और यहा। हुमार्यू ने धपने छोटे आई हन्यान स्थाप अन्य मेनानावकों को अस्त सामना करने के लिए भेजा। मुगल-सेना को यो प्रचनी और वर्ष हैनकर तात्रदानों पीछ़ हटने लगा। मुगलों ने थयाना पर पुत्र के पिक्त प्रकार कर लिखा। असे में महरू लिए से मुगल सेना के साथ उसकी मुठनेन हुई और टल गुक में वात्रदानों सारा गया।

शिक्षा सूर्य — रोहलाँ सुर के नेतृत्व में श्रकतालों का विद्रोह विहार श्रीर दगाल में यह रहा था, पूर्व मन् ११६० हैं । में दुमायूँ को पूर्व की श्रीर जाता पहा। हुमायूँ का झोग आहें हन्शाल भी हस समय उसके साथ था। परंतु बगले वर्ष हुमायूँ में बाला माह किए निवा ही हेंदाल बागता कीट बाला बार वहाँ उसने निश्चेत का भंद्रा लग्न किया। व्ययं की मुगल समाय पीपत कर उसने दिस्ती पर भी यलपूर्वक मधिकार करने का बनमल मधान किया, किन्तु उसी समय उसका नूसरा चना भाई कामरों ससैन्य भेजार से दिल्ली होता हुआ खागता खाया, जिससे हेदाल का यह निश्चेत दुर गया। (१६३६ हुँ०)। परता थान से होनों माई मिसवर दुर्मायूँ के विहस परत्रेम करने तांगे, जिनसे मोर मन प्रदेश में स्वेत प्रात्मकत सामन प्रदेश मार मान प्रदेश में स्वेत प्रदान का समन पूर्णत्वा प्रवास प्रदान का समन पूर्णत्वा प्रवास स्वास हो मार प्रवास का समन पूर्णत्वा प्रवास स्वास हो गया।

शेरखों का बल निरंतर बढ़ता ही जा रहा था । हमायूँ की कोई सफलता नहीं मिल रही थी, हंदाल के विद्रोह के समाचार से भी वह चितित हो उठा था। यतप्य वह प्रागरा की श्रोर खौट पड़ा। राह में चौसा के युद्ध में शेरलाँ ने हमायुँ को तुरी तरह हराया ( १४३६ ई० )। श्रव शेरलाँ शेरशाह के नाम से गोड की गड़ी पर वैदा । सन १५४० ई० में हमायुँ ने पनः शैरशाह के विरुद्ध चढ़ाई की, किंतु इस बार भी विलयाम के युद्ध में शेरशाह की विजय हुई ( मई ३७, १४४० ई० ) । युद्ध-चेत्र से विसी तरह बच कर वह भागरा पहुँचा, परंतु वहाँ की परिस्थिति भी बहुत ही विगड़ चुकी थी। चराजकता के साथ ही साथ वहाँ मुगलों की सैनिक सत्ता भी नगरप हो गई धी। ऐसी हालत में हुमायूँ के लिए यह संभय नहीं था कि वह प्रागरा में टहर कर शेरशाह की बदती हुई सेना का सफलतापूर्वक सामना कर सके। द्यतः विवश होकर उसे धागरा भी छोडने का निश्चय करना देवा । अपने इद्रस्थियों को उसने साथ से लिया तथा जो दुख भी दृष्य और बहुमूख्य रत्न यह समेट सका, उन्हें लेकर हुमायूँ मेवात में होता हुआ दिल्ली की राह पंताय के लिए चल पड़ा। इस भौति बज प्रदेश पर सुगलों के बारंभिक चीरह-वर्षीय याधिपत्य का मई, १२४० ई० के विद्युले दिनों में यांव हथा।

#### स्र-सुलतानों का श्राधिपत्य (१५४०-१५५६ ई०)

विजयाम के युद्ध में पूर्व जिनव जाह कर केरबाह सुगल राज्य के प्रधान केन्द्र, धागरा जीर दिक्की, पर धिषकार करने तथा सुगलों को रावेड़ कर भारत से विकास वाहर करने के लिए परिचम की धार धागे परा। कनीज पहुँच कर उसने धाने धामे विकास बेहनानायक बरमाजिद होर को एक पहुँच तर उसने धामे विकास के सामाजिद जब तक धानरा पहुँचा तथ सक दुमानूँ पहुँ से स्वाचा हो चुका था। कुछ सुगल धनस्य धागरा में ही रह जाये में मागरा पर धिकार करते ही सरमाजिद ने उन सुगलों था महार पहुँचा तथ उसने इस धानरा वहूँचा हो हो धान धानरा पहुँचा तथ उसने इस धानरा पहुँचा तथ उसने इस धानरा पहुँचा तथ उसने इस धानरा ध

निवामम के युज्-पेश्र से ही गैरखाह ने स्वालियर के किले पर पहाई फरने के लिए शुजावत स्त्रों को कहला भेजा था। विहार से चाकर शुजावत स्त्रों ने ग्वालियर के किले का पेरा हाला, जो हविहासकार शब्दाम के क्यनानुमार खगभग दो वर्ष ( जुलाई, १२४० से धर्मंख, १४४२ ई० ) वक चलता रहा। सन्त में जब नाजिबर के मुगल क्लिकार अबुलकासिम बेग को हुमाई के सहद ही जीटने की कोई आया ही न रही तब उसने धास्म-समर्थय कर दिया । यो सन् १४०२ ई० तक सारा मन प्रदेश रोरणाह के धिकार में सा गया।

• ग्रेरसाइ में धेत्रल पींच वर्ष हो राज्य किया, परंतु इतने थोड़े समय में भी उसने मत्र मदेश में पूर्ण याति स्थापित कर दी सथा उसकी समृति के लिए प्रनेकों प्रयन्त किए। युना श्रीर चम्यत नित्रियों के बीच के प्रदेश के कामीदार बहुत ही बद्धक थे, खता उन्हें द्राव्य नित्र नित्र हुटकाट तथा धागरा सरशार के दिखा हुटकाट तथा धागरा सरशार के दिखा प्रयोग हिस्से में यारह इजार सवार नितुक्त निये। ग्राहियर श्रीर ययान के किसी में भी विशेष सेना रली तथा उनके माथ सैन्डो मृत्रक्षी भी नित्रुक्त किये। राह में यहने वाले जड़कों को काट कर खातरा से दिखी तक सड़क यनगड़ें। यानियों की सुरिया के लिए स्थान स्थान एर मरायें यनगड़ें, मण्ड के दोशों खोर हायादार इस लागाप थीर राहतीरों भी सुरवा भी पूरा प्रयक्ष किया क्या श्रीर हायादार इस लागाप थीर राहतीरों भी सुरवा भी सुरा प्रयक्ष किया क्या श्रीर स्थान स्थान एर मरायें प्रया प्रति प्राच्य किया क्या श्रीर हायादार इस लाग होतारों भी सुरवा भी सुरा प्रयक्ष किया क्या श्रीर हायादार के लिए सारे कर साथ होता वात्र के सित्र स्थान की साल किया होता है के लिए सारे प्रदेश की धरती नथ्याई गई धीर उसकी माल युनारी निश्चित की गई।

शैरशाह के उत्तराविकारी — किंतु यह शांति तया समृति अधिक दिन तक स्थापी न रह सभी । कांतियर के किले का घेरा लगाते दुण शैरसाइ की स्थान हुई (अई २०, ३४४४ ई०) । का उत्तरका हुनरा लक्ष्मा जलाल इस्लामशाह के नाम से नही पर बैटा। आरम्भ में तो येरशाइ का नहा लक्ष्मा अधिक प्रति वर्षामा की अपनी आगीर को लीट गया, परन्तु हुई समय के यह वर्ष इस्लामशाह के उसे कैंद्र करावि वाही तय वो अनेत अफनान सरदार इस्लामशाह के उसे केंद्र कर को हुए और या दीनों आहुयों में कच्यमक्या ग्रस्ट इस्तामशाह के असे अध्यान वर्षाम दूर साम प्रति इस्तामशाह के असे समारा के साम का प्रति अधिक साथियों की हार हुई । इसने साथियों की हार हुई । इसके बाद अदिल सर्व वर्ष इस्तामशाह को अनेकानेक ग्रस दाने पढ़े । सन्तु १४७० ई० के बाद इस्तामशाह को अनेकानेक ग्रस वर्ष वर्ष में स्थान से सरह बर वर्ष वर्ष में साथियों साथार से दरल बर वर्षान को अपनी राज्यानी वनायां और यहीं हुई । १४२३ ई० में उसकी

सायु हुई । इस्लामशाह ने शेरशाह की नीति को ही जारी रखा, परंतु निरंतर होने वाले इन आन्तरिक ऋगड़ों के कारण बज प्रदेश में पहले की-सी शांति नहीं रही । पुनः इन्ही दिनो चयाना के आस-पास एक के बाद दूसरे व्यक्ति ने स्वयं को मेहदी घोषित किया, जिससे उनके अनुवाधी तथा इस्लामशाह के श्रिपकारियों से निरंतर खिलाल बना ही रहा !

इस्लामशाह की सत्य के बाद उसका चचेरा भाई मुहम्मद घरिजशाह गडी पर पैठा। यह सर्वो-यु प्रशक्त शासक था, जिससे शीव ही सारा राज्य भनेक इक्दों में बंट गया और यत से चदिलशाह को विहार भागना पड़ा (१४२४ ई०)। अज प्रदेश पर पहले डवाहीमशाह का श्राधिकार हथा, कित फरह के युद्ध में उसे हरा कर सिकन्द्रश्याह ने ब्रज पर प्रपना प्राधिपत्य स्थापित किया ( १४४४ ई॰ )। इस समय इस प्रदेश में घोर व्यराजकता फैजी हुई थी। भापसी युद्ध के कारण सेनाएं निरन्तर धूमदी रहती थीं,जिससे रोती बारी नष्ट हो जाती थी थार प्रजा को अनगिनित क्ष उठाने ८ इते थे । इस घराजरुता से लाम उठा कर श्रानेको साहसी सैनिक दल संगठित होकर यथ-सत्र लट मार भी करने लगे । ऐसी हाजत में खेली करना संभन्न नहीं रहा। इस वर्ष बरसात भी बहुत कम हुई श्रीर बज में भयंकर श्रकाल पहा, जो दो वर्ष एक लगातार बना रहा । जार रुपये सेर निक्तो थी. फिर भी उसका मिलना कठिन था । भुरत्मरी के साथ बीमारियों भी फैल गईं, जिनसे हजारी नर-न'री मर गये। गाँव के गाँव उज्जब गये। देहातों में जुट-मार भद्र गई धीर गरीज हिंदुओं के जल के दल असलमान बस्ती वाले शहरो पर श्रात्रमण करने क्षणे । इसी समय मुगल-बक्तगान करामकरा भी चल रही थी, जिससे बज प्रदेश की चाथिक चौर राजनैतिक परिस्थिति बहुत ही जिगह गई।

मुगलों का पुनः श्रिविकार— श्रष्टमान सरदारों के दून प्रापसी कगरों से लाभ उठाकर हुमार्य ने इसी वर्ष पुनः पंजान पर पराई की । ज्रम माद में सरिद्द के युद्ध में उसने मिकन्दर की पराजित किया । इपर पिठन्दर के पंजान की भीर लांगे ही मज शरेश क लिए इसाहीम व्यीर प्रित्यताद के दिनू सेनापित देमू में लाई प्रारम्भ हुई । देमू ने दो बार इमादीम वो दराया भीर तीन माद कड उसे व्याना के किले में धेरे रहा, परंनु उसी समय देमू की बहाल कीश्ना पद्मा । इसाहीम की कहीं से सहायना नहीं मिल रही थी; वह विसास दिश्म मन प्रमाहीम की कहीं से सहायना नहीं मिल रही थी; वह विसास दिश्म मन प्रमाहीम की कहीं से सहायना महीं मिल रही थी; वह विसास दिश्म मन प्रमाहीम की कहीं से सहायना महीं मिल रही थी; वह कार किया तथा जब प्रदेश की इस परिस्थिति से लाग उदा कर द्यागरा धीर ययाना पर भी विना किसी किताई के उसने द्यवना द्याविपस्य पुनः स्थापित कर लिया । इसके कुळू ही साह बाद दिवली में हुमायूँ की मृत्यु हो गईं ( जनदरी २४, १४५६ ई॰)।

हुनायूँ का उत्तराधिकारी, तेरह वर्धाय श्रक्ष्मर, तय वैराम ताँ की संरचता में पंजान का हाकिम था। हुमायूँ की स्राप्त में लाम उठा कर धफ्नानों ने मन प्रदेश में फिर से सिर उठाया। इस समय देमू बहाल में उलका हुए। या। सम् १४११ ई॰ यो परतात समात होते-होते नह एक वही सेना के साथ मानियर और शामरा होता हुआ दिक्कों के और परा। प्रामा को साथ मानियर और शामरा होता हुआ दिक्कों के श्री का गण (सितम्या ५२१६ ई॰ ), और हुन्स माह के लिए मज प्रदेश दुनः श्रमकों के श्रीधकार से निकल गया। परम्न नवंध रे, १४१ई को पानीयत के दूनरे शुन्न में ग्रामक सेना है हेमू को हान पर उसे केंद्र कर लिया। श्रामत सेना के स्मा प्रकार सेना है हेमू को हान पर उसे केंद्र कर लिया। श्रामत सेना के सम् प्रकार सेना है हमू को हान पर उसे केंद्र कर लिया। श्रामत का प्येद्रार पना कर भेता। प्रामारा वर व्यक्तित कर सेने कि क्यायों को कोई किताई नहीं हुई। उधर सेवाव भेजे जाने पर वामिर-जल-गुरूक ने हानीयों धफ्तान की पहों से निकाल बाहर किया। इस प्रकार वरम्यर के श्रन्य उक्क प्राय. प्रम का सारा प्रमाण स्वापीक्ष्मेय श्रमक आपियर में स्वाप्त व्याप विद्यो सेना वर्षों की स्वाप्त सेना स्वाप्त सेना स्वाप्त सेना स्वाप्त सेना स्वाप्त सेना स्वाप्त सारा स्वाप्त सेना श्रम सारा स्वाप्त सेना स्वाप्त सेना स्वाप्त सेना स्वाप्त से सारा स्वाप्त सारा स्वाप्त सुमक आपियर से सा गया तथा पिएके तीन वर्षों की सर्वार स्वाप्त स्वाप्त की स्वाप्त स्वाप

#### श्रकवर का शासन-काल ४/ (१४४६-१६०४ ई०)

जिल समय का वर व्यवस् का शाधिएएय हुआ उस समय वर्ते प्रशाल पड़ा पुष्ठा था। भागरा तथा सेवाल पर प्रधिकार होने में कोई विशेष करिताई नहीं हुई थी। परन्तु म्वालियर का किया वस भी हस्त्वामार्यों कराय गुलाम पहाजलयों के व्यवस्थित में था। पानीएत में देशू की दार से ताम उठाने के हुंतु म्यालियर के विद्यवें राजा विक्रमाजीत के पुष्ठ राजा रामसाइ सैंदर ने एक बड़ी राजरत सेवा के साथ इस किले को वा थेरा। यह पेरा इस्तु ममय वक चलवा रहा, जिससे बहाबकलों और उसके मैनिकों को करिताई होते सती। इसी समय धानरे वा सुगल प्रनेहार कियाओं सर्सन्य म्वालिय को सोर वरा। एक हो राजा रामसाइ ने किले वा थेरा उटा कर कियाओं पर हमला किया। राजपुत बड़ी बीरतापूर्वक बड़े, किंतु अन्त में उनकी हार हुई ( १२२० ई० )। राजा रामसाह अपने तीन बड़कों शाबिवाहन, भवानीसिंह श्रीर प्रतापसिंह सहित अब प्रदेश छोड़ कर मैवाड चला गया, जहाँ राया उदयसिंह ने बारांद्सोर बागीर में दिया। राजपुतों को हरा कर कियालों ने जाबित्यर के किंते का घेरा लगाया। यह घेरा डेड़ वर्ष से भी धीधक चलता रहा। अबहूयर, १२५८ ई० में जब अजबर आगरा आवा तब उसने हवीव- अलीता, मकसूर छली मुक्तान आदि को कियालों की सहायता के लिए भेजा। अन्य से जनगरी, १२५८ ई० में बहाबललों ने आगम समर्थय बर दिया और स्वात्वा पर मुगलों का आधिष्य ही गया। मुगल-काल में यह दिया और स्वात्वाय पर मुगलों का आधिष्य ही गया। मुगल-काल में यह मिला सहायपूर्व राजगीय कैदियों या शाहज़ादों को नजरवन्द राजने के काम में माता थां।

धागरा जिसे के दिख्य-पूर्व भाग में उब हुटशंट एक महस्वपूर्य सैनिक केन्द्र था। इस प्रदेश में भदोरिया चौहानों का प्रशुख था, जो बहुज ही साहसी भीर उद्दर्श होते थे। इन राजपुत समोदारों को द्वाये राजने के लिए रोरशाह की भी हटकोट में विशेष सैनिक प्रवंध करना पड़ा था। अब यह प्रदेश आदम सों को जागीर में देकर उमे ससैन्य हटकोट भेजा गया,जिससे यहाँ राजपूर्ती का उपदन्त द्व गया सथा शांति स्थापित हो गई ( १५५२ ई०)!

सुगल माञ्जाज्य की राजधानी आगरा— सागरा वाकर सक्कर ने उसे सपनी राजधानी बनावा। इस समय सागरा एक दोटा सा शहर था। स्य यहते हुए मुगल-साज़ाज्य की राजधानी वन कर उसका भी महाव बहने लगा। प्रवर्ग लिए क्षकार ने वहाँ स्वतेशे अच्य प्रासाद पतवाये। प्रागरा के मुप्तिसद दिरों को यनाने का काम सन् १४६५ ई० में प्रारम्भ हुया। दों मज प्रदेश में कला-कीशल का विदास होने खगा। यब स्नागरा प्रवसाय स्था ध्यारा के भी एक महत्यपूर्व केन्द्र हो गया।

तीर्थ स्थानों की उन्निति— इस समय मधुरा के प्रास-पास घने पोहन जज़ल थे। बहाँ बाध बहुवायत से मिखते थे। प्रपने शासन काल के प्रास्तिक वर्षों में प्रकलर प्रायः शिकार सेलने मधुरा के जज़तों में जापा करता था। मधुरा चाहि हिंदु धार्मिक स्थानों की तथे-बाधा करने वालों से सन्देश चार्थिक प्रसिक्षिति के अनुभार मुशल-साम्राज्य की जीर से कर वस्तु हिंदी की अनुभार मुशल-साम्राज्य की जीर से कर वस्तु किया जाशा था, जिनसे प्रजुलक्षत्रल के कथनानुसार करोड़ी रुपयों की

स्मामद्रनी होती थी। किंतु सन् १४६३ ई० में जब स्रव्या मधुरा के जहस्यें में मागवा कर रहा था, तब उससे प्रार्थना को जाने पर उसने स्ववने साम्राज्य में ऐसे यावी-कर वस्तुल करना चन्द कर दिखे। मुसलमानों के मिवाय वाकी जनता से स्वत तक वस्तुल होने वाला जिन्या कर भी स्वग्त वर्ष सक्त्या निवाय वाकी स्वत तक वस्तुल होने वाला जिन्या कर भी स्वग्त वर्ष सक्त्या निवाय स्वत उसने सहिष्णुतापूर्ण करा निवाय स्वति सारम्य की, जिससे एक प्रदेश के मधुरा, मृत्यान स्वाद तीर्य-स्थाने की बहुत वस्ति हुई।

हैसाकी १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही युन्दावन के वैष्यव धर्मावलिययों में एक नवीन स्कृति का शादुर्भाव होने लगा था। चैतन्य महान प्रभु की पू दावन-यात्रा तथा उनके प्रिय शिष्य, रूप थीर सनातन (गोस्यामी), के प्रयानों से वृ दावन के साथ ही साथ उसके धास-पास के सारे उत्तरी अज प्रदेश में भक्ति-मार्ग एवं वैष्णवर्षियों का प्रभाव बढ़ने क्या । अन्न प्रदेश पर जब सकबर का साधिपत्य हुया, तर यहाँ रूप और सनावन के भवीजे तथा पटशिष्य जीव गोरवामी की विद्वारत, भक्ति पूर्व वपस्या की चर्चा सब जगह ही रही थी। अकवर की इस उदार नीति के कारण हिन्द्यों में एक धनीती नृतन उत्साह का प्राहुर्भाव हुआ। सुगक्ष साम्राज्य की पुनः स्थापना के बाद उसरी भारत में जो शांति जा गई थी उसमें भी इस धार्मिक पुगरस्थान में यहुत सहायसा पहेंची । दूर-दूर प्रदेशों के अक तथा श्रद्धालु हिंदु वज के इन परित्र सीर्पस्थानों की बाजा करने की धाने छने । वैद्याव धर्म सथा मिलमार्ग संबंधी थार्मिक संस्कृत प्रन्थीं का बध्ययन एवं बध्यापन होने लगा । भक्त कवि चपने भाराध्यदेव तथा उनके भक्ते की जीवन-गायामुँ गाने सगे । वलभाषार्य के प्रय जिद्वलगधकी ने गोबुश को ऋपना प्रधान केन्द्र पनाया । सन् ११६६ ई० के बाद शकपर ने भी विद्वलनाथको के प्रति निरोध सुकाब दिखाया। उसने गीवुल भींव उन्हें प्रदान कर दिया तथा जिला किसी शेक-टोक के शाही बरागाही प्राष्ट्र में उनकी गाया को चरने शादि की श्राह्म भी फरनान द्वारा दी ( १२७७ ई० )। अपने भौतिक जीवन की संध्या तीर्थस्थाना के विशुद्ध वाता-बरण में विताकर मज में ही धापनी जीवन-पात्रा समाह दरने की उत्सुक वयोवद धार्मिक हिंदुकों ने मधुरा-वृंदावन की राह की । श्राम्बेर के राजा भारमध्य ने ( जिसे कहीं-कहां विहारीमल भी जिला है ) मधुरा में ही प्रपने जीवन के संतिम दिन निवाये सीर जनवरी, १२०४ ई० में विभाग घाट पर उसका देहावसान हुआ। भारमज की रानी घपने मृत पति के माव सती हुई।

घोर उस सती का स्मारक 'सती चुर्ज' के रूप में ' थाज भी मधुरा में यमना के किनारे विस्त्रमान है।

श्चकवर का मधुरा वृन्दावन श्चागमन---वह सप्रसिद्ध किम्बदंती हे कि जीव गोस्वामी तथा ब्रुंदावन के स्वामी हरिदास छादि भनों की ध्याति शाही दरबार में भी पहुंची, जिसे सुनकर उनसे मिलने के लिए धकवर की उत्सकता बहुत बड़ी । जब सन् १५७३ ई० में बहु मधुरा की चोर गया तब ष्ट्रंदावन में जीय गोस्वामी पूर्व उनके साथी भनों से भी वह मिला । कहते हैं कि श्रक्तर की श्रॉंखो पर पड़ा बॉंध कर उसे ये नियुवन में से गमे सभा यहाँ उसे ऐसे धर्लोकिक चमरकार विश्वलाय कि बक्यर को भी उस क्षेत्र की पवित्रसा पर पूर्व विश्वास हो गया । इसी कारण जब शब्दर के दरबार में रहने वाले प्रमुख हिंदू राजाओं ने चून्दावन से अधिक भन्य-कलापूर्ण मदिर चनाने के लिए सकवर से बाजा चाही तो उसने सहये उन्हें बाजा दे ती। ध्यय तो सक्तराय व्रज प्रदेश में पानी की शरह रूपया उँडेलरे जरी । राजा-सहाराजा, बीर प्रतापी हिन्दु सेना नायक वधा धनी-मानी साइकार-व्यापारी चुन्दारन और मधुरा को सजाने में लग गये। यह बड़े सदिर धीर नये लम्बे-चौड़े घाट बनने लगे । सन्दर मुर्तियो की स्थापना की जाकर उनकी प्रची होने खगी पूर्व सरस्य, सशीतल कृत्जों के लगाने का वायोजन होने लगा ।

आंचेर के शामक और जन-मुगल-काल में बज को सजाने धादि में धावेर के राजधराने का बहुत हाथ रहा है । राजा भगनानदास ने मधुरा में 'सती उर्ज' एवं गोवर्धन में हरिदेव के मदिर बनवाये । उसके पुत्र इतिहास-प्रसिद्ध राजा मानसिह ने गीवर्धन में इसी मदिर के पास 'मानसी गङ्गा' नामक सरोधर बनपाया । सन् १४६० ई० से मानसिंह ने ग्र'दावन में गोविंददेव का मदिर निर्माण करवाया । श्वाज इस मदिर के जो खंडहर

 इस विद्वानों का अनुमान है कि इस मंदिर का उपरी अंश पूरा नहीं हो सका।

१. दन्त-प्रथा के आधार पर बाउज ने 'सती बुर्ज' का निर्माण सन् १४७० ई० में लिया है। 'तवकात-इ-अकबरी' के अनुसार भारमल की मृत्यु ज्ञागरा में हुई थी। जयपुर राज्य से प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर इन दोनों कथनों को भ्रमपूर्ण मान कर उन्हें ऋस्वीकार किया गया है।

विद्यमान हैं उन्हें देग्फर स्थापरय-कवा के विशेषज्ञ हुए मंदिर की रचना तथा मुन्दरवा की प्रगंसा करते नहीं खवाते । इसे बनाने में भारतीय विद्यवनों ने विद्य-मंदिरों को सुनिविद्य प्राचीन में ली के साथ तक्कालीन नवीन सुगल रंजी का प्रमोग और बहुत ही सुन्दर समन्वय किया है । मधुरा का 'कंस का क्लिया' भी मानविद्य का ही बनाया हुखा हैं, सुगल-काल में खानेद के राजा मधुरा में खानेद के राजा मधुरा में खानेद के राजा मधुरा में खानेद के संविद्य के मंदिर के सम्बद्ध का मधुरा में खानेद के संविद्य के मंदिर के सम्बद्ध की व्यवस्था मुंदाबन का गोंधीनाथ का मदिर भी वर्लेस्पनीय है, जिसे कड़वाहा राजपूता की होरावद साम्बर्ध का प्रदेश के प्रवास करते के सामुद्ध के स्ववस्था मुंदाबन का गांधीनाथ का सदिर भी वर्लेस्पनीय है, जिसे कड़वाहा राजपूता की होरावद साम्बर्ध करवाह कर स्ववस्था के स्ववस्था स्वस्था स्ववस्था स्ववस्था स्ववस्था स्ववस्था स्ववस्था स्ववस्था स्वस्था स्ववस्था स्ववस्था स्ववस्था स्ववस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्य स्वयस्था स्ययस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्था स्वयस्था स्य

युरोपीय धर्म-प्रचारकों का व्यागमन- अन अदेश के सानन-काल में युरोपीय धर्म-प्रचारकों का व्यागमन- अल अव असे-प्रचारकों का व्यागमन अल असे आनन-काल में युरोपीय पाइरियों तथा धर्म-प्रचारकों का धागरा धाना था। कव्यर के राज्य-काल में हो प्रथम बार उपनी भारत से युरोपीय प्रभाव का युव्व चनुक्त होने लगा था। बाइम को धामिक नीति तो उदार थी हो, अनजी धर्म-तिजाना सी यानाथ पूर्व ध्वनूष्य थी। ईसाई धर्म के बारे में काचिक जानकारी प्रार करने को यह उस्मुख हो उठा। गोवा से उससे युव गावी पाइरियों को उजाया जिनका पहला रुक सन् १९८० ई० में सीकरी पहुँचा। उन्होंने मीकरी से एक घोटा गिरवा प्रनाय, एक घरपाताव खोला ठथा ईसाई धर्म-प्रचार की भी उन्हें पूरी स्वचन्त्रता थी गई। इसाईयों के दल यो धावे-जांत रहे और सन् १९८० ई० में उन्होंने भागरा से एक नया गिरवाय भी वननाय। ईमाई पाइरियों के ये प्रयान शावकाई के धातन-काल ठक चलते रहे, परंतु मन-प्रोरा में इसाई धर्म का प्रचार करने में में बिलाइल ही सफल न हुए। इसीर्ट्सवेव ने तो इन पाइरियों के भागरा से ही बिशा कर दिया धीर ईसाई पाई हो में इसाई धर्म का प्रचार करने में में बिलाइल ही सफल न हुए। इसीर्ट्सवेव ने तो इन पाइरियों के भागरा से हमें बिशा कर दिया धीर ईसाई पाइरियों के इन विकल अपन्ता की सामारा से हमें बिशा कर दिया धीर ईसाई पाइरियों के इन विकल अपन्ता की सो प्रधार हमारा से हमें हमार बिशा कर स्वाप्त की सामार से हमें हथा कर दिया धीर ईसाई पाइरियों के इन विकल अपन्ता की यो प्रधार हमारा हमारा हमारा हमारा हमारा हमारा से हमारा हमारा हमारा से हमारा हमारा

शकपर के उदार शासन के फलस्वरूप जय अधुरा, यू दावन आहि तीर्थ-स्थानों की शासालीत उन्नति हो रही थी, तब यहाँ प्रवेकानेक सान-मितिक परिवर्णन भी ही रहे थे। सन् १५६६ ई० में शक्तर ने शामारा को होन वर फलहपुर सीकरी को श्रमी राज्ञानी अनीन जा तिरचन किया। वहाँ गृह नहुँ नगरी का निर्माण हुआ। । सन् १५८८ ई० में जब तक वह साहीर नहीं गया तज तक सीकरी ही भारतीय साम्राज्य का प्रधान केंद्र रहा। जाहीर से लॉटने पर शक्यर ने धुनः धामरा को ही राजधानी बनाया; सीक्री को दूखरी बार यह गौरव नहीं प्राप्त हुआ।

वज प्रदेश की शासन-ज्यवस्था—चक्कार ने अब प्रदेश की शासन-व्यवस्था तथा वहाँ के लगान वस्ती-सर्वधी प्रवंध में भी अनेकानेक महत्वपूर्व मुधार क्रिये । स्थानीय कानूनगो की सहायता से सन् १४६४ ई० मे सालसा जमीन का लगान निश्चित किया गया था। सन् १४७६-७४ ई० में घरपर ने हुस्स दिया कि जागीरों की जमीना को भरतक खालसा (राजकीय सम्पत्ति) यनाया जावे । यह हुक्त वज प्रदेश में भी लागू किया गया । राज्य का किलानों के साथ सीधा संबंध स्थापित विया गया और श्रव राज्य-कर्मधारी विसानों से ही लगान वसल करने लगे । लगान की दर निश्चित करने तथा उसकी बसली का उचित प्रयंध करने के लिए आवश्यक नियम बनाये गये। सन् १४७४-६ ईं० में कई अन्य प्रान्तों के साथ ही बज में भी अध्येक पर्गते में 'करोड़ी' नामक एक नया वर्मचारी विधुक्त किया गया, जिसका प्रधान कर्षस्य था परगने में खेली यहा कर राज्य की धामदनी से बृद्धि करना। सदर्थ मज प्रदेश के परगनो की धरती की नाप की जाने लगी। परंत बच्च की वर्षों में यह स्पष्ट हो गया कि जागीरों की जमोन की भरसक खालसा बनाने का प्रयोग विफल ही हुद्या तथा करोडी की नियुक्ति से भी विशेष लाभ नहीं हुन्ना। प्रति वर्षं समान निश्चित करने की पद्धति भी बहुत ही ग्रास्तिधाजनक थी । सन् १४७६-८० ई० से राज्य के खगान-प्रवध तथा शासन-सगदन में बहुत ही महश्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । श्रय लगान निश्चित करने के लिए दस-वर्षीय व्यवस्था की गई, जिससे पिछले दस साल (सन् १४७० ई० से १४७६ ई॰ तक ) के लगान की दर के श्रीसत के आधार पर ही अगले वपी के लिए लगान की वार्षिक दर नियत की गई। इसी वर्ष साम्राज्य के शासन-सङ्गठन में आवरयक फेर-फार कर उसे बारह सुवी में विभक्त किया गया। इस नई व्यवस्था के अनुसार भी प्रायः सारा प्रज प्रदेश जागरा के सबे से ही पहला था । अध्येक स्वा विभिन्न सरकारी तथा अध्येक सरकार चलग-चलग महजो प्रथमा परगर्नी में निभक्त किये गये। सन् १४८० ई० में अब प्रदेश में जो शामन-सगठन किया गया, थोड़े से अनुरुत्तेसनीय परिवर्शनों के साथ वह सारे सुगल-काल से बना रहा । बज प्रदेशीय सरकारों चादि का विशेष विवरण धारो दिया जायगा ।

इस नई शासन व्यवस्था के बचुसार सन् ११८६ ई॰ में विभिन्न प्रान्ताः "स्वीता ि ि े । रे १ इ. तिमारे छा तार स्वीतार स्व

#### नन का इतिहास

. थीर मन् १४६१ ई॰ में भ्रपनी मृखु वक वह इसी पद पर रहा । सन् १४८४ ई॰ छे यमके पाँच शाल तक अब प्रदेश में बरसात धन्दी हुई। ऋत र्भासन तरह से अनुकूल ही रही, जिल्ला फललें बहुत अच्छी हुई। याताः यात की पूरी मुविधाएँ व होने के कारण इस श्रत्यधिक उपल की माल जैने वासा कोई म मिला, मूल्य के दर इस हो गये और लगान भी वसूल करने में किटनाई होने खगी। खत- सन् ३२६८ तथा पुनः सन् १२६० ई० में बज प्रदश के किसानों को लगान में यहुत-कुछ टूट देशी पशी। बज प्रदेश के पालसा इलाके का प्रयम्थ करने के लिए सन् 1482 ईo में राव रामदास नियुक्त किया गया। सन् १५६४-६ ई० में धनाइष्टि में सारे उश्वरी भारत में सर्थेत्र भकाल पह गया, जो भागामी सीन-चार वर्षों तक चलता ही गया । साथ ही साथ एक प्रकार की महामारी भी छुक हो गई । अब प्रदेश की भी इस देनी बापत्ति का सामना फरना पढ़ा । मुगल सालाज्य की बोर से सार प्रयत्न किये गये, किर भी हजारो मनुष्य मर गये। सैनिक-प्रयन्ध काफी सुहर किया गया या, जिसले इतना सत्र होते हुए भी रिसी प्रकार की श्रराजकता नहीं फैजने पाई । सन् १६०१ ई॰ में बकार दक्षिण से छीट वर बागरा चला द्याया चीर क्रमने जीवन के चन्त्रित वर्ष उसने वहाँ विकाये । प्रमानि ५७, १६०५ ई॰ की यागरा में ही बरवर की मृखु हुई।

## सहाँगीर और शाहजहाँ के शासन-काल (१६०४---१६४= ई०)

जहाँ गीर- अवस्य के मरने पर उसका व्येष्ट पुत्र ससीम जहाँ गोर के नाम से सुनाज सज़ाद् बना । उसने अवस्यर की ही सहित्युकायुनी भीति सद्भीकार की । उसने सार मासन-काल में मज प्रदेश में प्राय- सुन-माति वनी रही। प्राप्त के मारन में उन जहाँ गोर के वहें जड़के दुनरों ने विद्रोह किया का माता से पंजाद जाते समय मध्या और उसके सास-भरस के प्रदेश में उनके साधियों ने सबस्य सुद्द गोर की (१६०६ हुँ०)।

जहाँगीर के जासन-काल में भागता ही शुगल साधान्य की राजधानी रहा, वरन्तु बह स्वर्थ प्राच्य राजधानी स बाहर रहा ( १९१२—१६१ म एवं १६१६ हुं० से मृत्यु-पर्यन्त )। अपने जासन-काल के मारिभक्त वर्ष उसने भागता में विनाम रिवर हार्जेंद से राजबूत एवं स्वाधारी आसार आये थीं सस्त १९१४ हुं० में स्त्रेंग्रे जी ने बहाँ अपनी एक कोशी भी खोली र किस्तु जहाँगीर के धागरा से चले जाने के कारण वहाँ कीई व्यापार रह नहीं गया था, पूर्व चीन पर्य याद ही उसे यन्द कर देना पड़ा।

सन् १६१६ हं० में खानरा और जास-पास के बन प्रदेश में प्लेग फैल गया, जिसस सैकड़ा मनुष्य मर गय । मार्च, १६२२ हं० में नहींगीर ने खपने वयोद्द निश्वस्त प्रविकारी इत्तरास्त्रों को खागरा का सुवेनार निश्वस्त किया । इसके दस माह गाद शाहजहीं ने खपने पिता के निरुद्ध विद्रोह किया और खागरा के किले पर खिथकार करने का खसकल प्रयत्न किया । उसने आगारा शहर भी जूटा, घरनु वाद में बिलोचपुर के युद्ध में हार कर उसे प्रचिय को लीट जाना ६वा (जुलाई, १६२६ ई०)। इसी वर्ष के खन्तिम दिनो में हवशार्सों के मर नाने पर सुकर्यकों को खागरा का सूचेदार नियक किया गया।

नये मंदिरों का निर्माण-जहाँगीर के इस शाविपूर्ण शासनकाल में मधुरा और पृन्दानन में निरंतर नये नये मदिर थनते रहे तथा वहाँ ही समृद्धि उद्यो गई । श्रीरहा के ब्राह्मा राजा मधुकर का प्रत महाराजा नीरसिंह जहाँगीर का बहुत ही कृपा-पात्र था । जहाँगीर की विशेष आज्ञा प्राप्त कर बीर सिंह ने तैं तीन्य लाख रुपया लगा कर बड़ी तैयारी ग्रीर ददश के साथ मधुरा में केरापराय का सुप्रसिद्ध महिर बनवाया । इस महिर की सजा बट थीर पर्वाकारी स बहुत अधिक क्रम्य व्यव हुआ था, जिससे पह 'श्रपने समय का सबसे ऋधिक बारचर्यजनक' मदिर गिना जाता था । सप्रसिद्ध फासीसी यात्री टैवरनियर ने इस मन्दिर का निशद निवरण लिखा है, जी भागे दिया गया है। इस सन्दिर के श्रतिरिक्त बीर्रासह ने मधुरा परगने से शेरसागर ( जो धेरे में साढ़े भाँच कोस था ) और समुन्दर सागर ( जिसका चेरा चील कोल था ) नाम क दो सालाय भी बनवाये। व वृण्दापन में भी मदनमोहन, जुगलक्षिशोर और राधावलुभ के बीन वबे सुन्दर मदिर जहाँगीर के शासन काल में ही बने । जुगलिस्सीर का महिर सन् १६२७ ई० में नीन करण ( ल.णकरण ) चौडान ने जनवाया श्रीर राजावलभ का महिर दिली के प्रजाची सुन्दरदाय कायस्य ने सन् १६२६ ई० में बनवाया।

मासिर-टल-उमरा, (हिंदी) १, पृ० ३६६। संभयतः ये दोनां तालाय याद में हट-फूट गये। न तो बाउल इत फ्युसर में ही इनका की... उल्लेख मिलता है और न मधुरा जिले के गेजिटियर में।

मन् १६९६ ई॰ में आवारा से गया हुआ जहाँगीर सीट कर वज परेस में नहीं थाया। अब्हुबर २०, १६२७ ई॰ को लाहीर में ही उसकी सृखु हो गई। साहनहाँ तन द्विष्य में या। अब बह सम्राट्यना धीर प्रजमेर होता हुआ जनवरी, १६२० ई॰ में आसरा पहुंचर।

साहनहीं स्थादनहों के शासन के प्राविभक वर्षों में होटे-मोट कहें विश्रीह उठे, परंतु उनसे प्रज प्रदेश की शांति मंग नहीं हुई । रोधान का प्रदेश से बहुत समय तक सान्तिपूर्ण बना रहा । धपने सार ग्रामन-काल में शाहनहों प्राप्त आवरवकतानुसार अमया ही करता रहा एवं हो-तीन वर्ष से खायक वह कभी भी स्थापी रूप से खाया में नहीं रहा । सन्न १६८८ हैं में शाहनहों ने निर्दा को खपनी राजधानी प्रवादा, तथापि उसने कभी भी खागरा को उपेखा नहीं की। उसने वहाँ वाजमहाल, शीवान सास, मोधी अमरीक खाद की खात साम,

साझाज्य की धार्मिक जीति ने भी धार बहुत हुछ परिवर्ध न होने सगा था। हिदुकों के प्रति सम पहले का सा सहिन्छतापूर्य वर्साव नहीं होता था । गरीय प्रजा और किसानों के साथ भी कहाई होती थी। इधर सब १६०० ईं० के जगभग मधुरा और बोइल के जिलो सथा चास-पास के प्रदेश में तेनका जाट का बले थे। सन् १६६४ हैं। के खगमग मधुरा परगजे में उपज्य उठ लड़ा हुआ जिमे दवाने के लिए सन् १९३६ ई॰ में मुशिद्कुली-खाँ तुक मन को मधुरा का फीजदार नियुक्त किया गया । यह फीजदार यहत ही कासी था, एवं विद्रोह की दवाने के बहाने उसने धनेकी सुन्दर खियाँ की यलपूर्वक अपने हरम में दाखिल किया। मासिर बन् उमरा में जिला है कि "कृष्या के जन्म दिन (कृष्याष्टमी) पर मधुरा के सामने ही यसुना के नुसरे तट पर गावर्धन [ ! गोकुका ] ये हिंतू की-पुरुषों का एक बदा सेवा सगता था। हिंदुयों की ही तरह धीती पहन तथा क्याल पर चरन क्या कर पान पैरल ही उस भीड़ में जा मिलता था। जब कभी यह चाँद से भी प्रतियोगिता करने वाले सुन्दर मुख वाली खी की देखता तो भेद पर टूटने वाने भेड़िये की तरह वह उस पर मध्दता चीर उसे पकद कर भगा ने जाता। वहीं बसुना के तीर पर तैयार सभी हुई अपनी नाव पर बैटा कर धेजी के साथ उसे आगरा से उद्दा था। (अउना के मारे ) हिंदू कभी भी यह पकर नहीं करते थे कि उनकी खड़की का क्या हुआ।" यही कारण था कि उसके प्रति मिरोध चहुत था भीर सन् १६३८ ई॰ यं राज को उसे सीते हुए

मार दाला गया । निहोह की यह बाग घीरे-घीरे सुलगती ही रही । सन् १६७२ ई० के बाद इराइतमाँ मधुरा की भीजदारी पर नियुक्त था, किनु इन हिंदू उपद्रित्यों की द्याने में धावस्यक सक्ती न करने के कारण तीन वर्ष बाद ही उसे पदल दिया गया।

दाराशिकोह-- सन् १६२७ ई० के बाद से मुगल साम्राज्य के कारीवार में शाहजहाँ के ब्वंष्ट पुत्र उदारचेता दारा का बहुत हाथ रहने लगा। तब में नुह समय के लिए पुनः साम्राज्य की धार्मिक नीति में कुछ परियक्ष'न हुन्या । इन पिछ्ले यथीं में मधुरा का परगना दारा की जागीर में मिल गयाथा, अतएव दुख समय के लिए ही वयों न हो, बज प्रदेश के इस पवित्र परगने में सिंहण्युवापूर्ये उदार धार्मिक नीनि बरती जाने लगी। मधुरा में बीरसिंह उदिला-निर्मित केशवराय के मंदिर की संभवतः इन्हीं वर्षों में दारा ने पत्थर का संदर कटहरा भेंट रिया । किनु यह परिवर्तित परिस्थित स्थायी नहीं रह सकी । सितम्बर, १६२७ हुँ० में शाहजहाँ दिली में यहुत बीमार एक गया, जिसके फलस्यरूप उसके चारी पुत्रों में गृह-युद्ध प्रारम्भ दुधा। ग्रंत से सई २६, १६४८ ई० की शासूगर के युद्ध में दारा को पूरी तरह हरा कर भौरक्रकेंथ तथा सुराद ने आगरा पर भी अधिकार कर शाहजहाँ को फेंद ने डाल दिया। दारा पंजाब की चीर भाग गया चौर उसका पीछा करते हुए जब श्रीरह जेव तथा मराक् सरीन्य मधुरा पहुंचे तब यहाँ जून ४४, १६४म ई० की रात की खुल कर थीरहजेब न मराद की भी बेंद कर बिया धीर दिवली पहेंच कर जुलाई २१, १६४= ई॰ को वह स्वयं सिंहा-सनास्त्र होगया ।

# श्रीरङ्गतेय की कद्वरता एगे धार्मिक नीति (१६४६-१६७० ई०)

सागरा पर अधिकार होते ही भन प्रदेश पर भी और जेंब का पूर्य साधिपस्य स्थापित हो गया । किंतु इस समय मसुरा के परान में सर्वत्र सराजकता फैली हुई थी। दारा के सारे कमंचारी परान से भाग जुके थे एवं किसान सर्वत्र लूट-मार कर रहे थे। जुन, १६५८ हुँ भें और क्रेन ने इस किसान सर्वत्र लूट-मार कर रहे थे। जुन, १६५८ हुँ से स्वान के का स्थान-नत किया। परंतु इस उत्तरी मज प्रदेश में पूर्य शांति स्थापित करने में उन्न वर्ष जरी। मसुरा और कोहल के प्रशानों में तैनवा जाटो की शफि निरंतर महती ही जा रही थी। बीटार्जन तथा उसके आंह्यों के हम चापती सुद्ध में जाभ उठा कर उनके नेता अंदराम ने उद्ध पर्य तक जगान भी नहीं दिया, परंतु जय चीरार्जन की तत्ता पूरी स्थापित हो गई तर उसने सन् १६६० ई० के जगभग उसकी वाचीनता रशीकार कर की। वो वर्ष बाद कोहज परगने में पुनः हतना उपत्र्य पड़ा कि उसे दुवाने के जिल्न दिक्जी से निरोध रूपेण सेना मेजी गई।

सधुरा का परामना जागरा-हिद्धी वो राह पर था, एवं यहाँ सान्ति बनाय राजना जाराबरयक था । धनपुण सन् १६६० ई० में धीरद्रजेव ने अब्दुधनीयों को यहाँ का जीनदार नियुक्त किया। चन्द्रुधनी बहुत ही 'आर्निक स्पित्ति' था प्रं उनसे आशा की आगी थी कि यह 'मृति पूजा को सन्त्य नष्ट रर देने' थी औरद्रजेव की नीति को पूरी तरह कार्यान्ति करंगा । सभा पहुँचने ही उसन किसी महिद के पुराने संबद्धरें पर एक नहें जुना मसिंदर सन्ताई (१६९३-६० हे०)।

राहजहाँ की तरह चाँरहतंत्र में भी तिही को ही चपनी राजधानी पनाया । इस नमय साहजहाँ चानरे के किसे में कैन था एवं साहजहाँ के जीवन-काल में चीरहजेब खातरा नहीं खाना। जनवरी, १६६६ हूँ० में साह नहीं की शुरु हो जान क एक माह बार शीरहजेब चानरा पहुँचा। सनहूपर, १६६६ हैं० क मारम्भ एक चह बार्ट कहरा रहा।

रियाजी का मधुरा श्रामन— इसी वर्ष विवादी खागरा में खीरहनेव के दरकार में उवस्थित हुए। वहाँ वे केंद्र किये गये, विश्व करी हैं चतुरता स साही पहरेदारों की खाँलों में भूल क्षीर कर वे केंद्र स भाग निकते । विवादी खपने दुन शंभावी के साथ खागरा से मधुरा गये। वहाँ खपनी दारी श्रीर शुं मूं वहाँ खाँर संस्थात के वेस क्षण सार वटन पर असमी रागों की सहादाया होते हुए महाराह की बीट गये। इस समय खुन महाराहों मोल्या मधुरा मं रहत थे। शिराजी ने शम्माजी को उन्हों के पास दें के दिस संस्था स्थाप सार्थ हुन सहाराहों साथ सम्बादा से व्हा संस्था स्थाप संस्था स्थाप संस्था स्थाप संस्था संस्था संस्था स्थाप संस्था संस्था

औरङ्गनेव न्ही कहरता-धीरहवेव धारम्भ से ही कहर मुखसान भा थार उत्तरी नीति चहुत-कुछ धानुतर थी । राज्यावर होने के समय से हो उसने [हरू-दिरोधी नीति धानीकार की, वित्र उसका एवं स्वरूप मन् 1888 है के बाद ही सुराष होने काग इन्हों दिनों धानारा में भीरतवेव ने पहली यार सुना कि दारा ने केशवराय के मंदिर में पत्थर का कटहरा लग-याया था। श्रीरक्ष्मेय की श्राम्या पाते ही अक्ट्रुपची ने तरकाल ही वलपूर्वक उस कटहरे को उराइवा कर तुद्ध्या दाला ( सितम्बर, १६६६ ई० )। स्रत्र दिनो-दिन हिंदुश्यां पर व्यायाचार यहने लगा । हिंदु स्थापारियां पर नये कर लगाये गाथे और मुसलमान स्थापारियां पर से ऐसे कर उठा लियं गये। इस्लाम धर्म ध्वन्नीकार करने चालों के प्रति हर यात में विशेष एक्पात किया जाता था। नथे मंदिरों के यनमें की पहले ही कड़ी मनाही की जा खुकी थी। श्रंत में धर्मक १, १६६६ ई० को औरक्ष्मेय ने स्थाना दी कि "काफिरों के सारे मंदिर, प्रतायन तथा पाटयालाएँ चीइ-कोइ ही जाये एवं उनके धार्मिक पठन-पाठन श्रीर एजा-पाठ पुरी तरह बन्द कर दिये आयें।"

पिछले नी वर्षों से अब्दरवर्धी सधुरा परगने में बड़ी कदाई के साथ शासन कर रहा था, जिससे वहाँ की जनता में श्रासन्तीप दिन पर दिन बदता जा रहा था। सारे मंत्रिरी की तोड-फोड की इस द्यन्तिम बाजा के बाद ती जादों का धीरज जाता रहा भीर तिखपट के जाट जमीवार गौकला के नेत्रव में उन्होंने विद्रोह का करता राहा किया। उसकी द्याने के लिए प्रव्युक्षवी ससैन्य यशरा गाँव की घोर वहा और विद्रोद्दियों के साथ लड़ता हुचा काम भाषा ( मई ३०, १६६६ ई० )। इस विजय से उन्मत्त होकर गोकला ने सादायाद का परगना लुटा धीर धागरा के परगने सक वह लुट-मार करने लगा । इस विद्रोह को दवाने के लिए बीरक्कोब ने धनेकों उस सेनानायकों को ससैन्य भेजा, तथापि यह ब्रहाजकता पूर्व लूट-मार सम् १६६६ ई० के श्रंत तक मधुरा परगने में चलती ही रही । गोकला के साथ समझौता करने के क्षिए भी धसफल प्रयस्त किये गये । बांत में नयंबर २८, १६६६ ई० की भीरहतेय स्वयं दिली से मधरा की भीर वदा । दिसम्बर ४ को इसनम्बलीलॉ ने विद्रोदियों को जा घेरा । विद्रोद्धी कई घंटे तक सामना करते रहे । धम्त में उन्होंने जीहर किया; 'प्रपने वारा-पन्नों की मार कर स्वयं भी सहते हुए काम भावे । शौरतजेय ने यव इसनलभी को मधुरा का फौतदार नियुक्त किया भीर वह स्वयं श्रागरा जा पहुँचा ( जनवरी १, १६७० हुँ० )। इसके दुःघ ही दिन षाद विजय से बीस मील की दूरी पर इसनग्रकी की गाँकता के साथ बड़ी भयंकर जहाई हुई, जिसमें दिहोदियों की दार हुई और वे भाग पर विलयट पहुंचे । इमनप्रलीमाँ ने विलयद की जा धेरा और बीन दिन वक उसे घेर रहने के बाद शाही सैनिकों ने दसवार लेकर विलयद पर हमला दिया। घमामान सुद हथा, शाही सेना के ४,००० सैनिक काम आये । ४,०००

निवोदी साहे गये चौर ७,००० देव तुन्, जिनमें गौकला समा उसहे तुनुसी भी थे । देवियों को धागरा के जाया गया, यहाँ कोशवाली के सामने मोहजा के विभिन्न चाह एक-एक वह कारे गये. 'विश्वके क्लम्बरूप चास में रमकी सुखु हुई। उसके पुरस्थियों की बलाइबैंक सुमलमान बनाया गया ( जनवरी, प्रथम महाह, १६७० ई० )।

प्रधान मृतियों का व्रज में बाहर जाना---हम विवोह के बारण मदिरी को प्रियंस परने की शाही खाड़ा का पालन बन प्रदेश में स्थान ही नहीं हो सका था। परंतु श्रीरद्भवेत को इन प्राक्षाओं की सूचना मर्वनाथारण को मिल शुक्री भी पूर्व विभिन्न महिसों के प्रजारियों तथा उनके भन्ती ने जन विज्ञाल भन्य मुन्दर अदिशें का ओह छीड़ वर यहाँ की मुर्तिया की विनास से बचाने का प्रायोजन किया । बक्षभ सम्बद्धाय वाली का प्रमन्त्र महिर इस समय गोवर्धन पर्यंत पर गिरिराज के सविर के नाम से नुवनित्व था। उस सहिर की श्रीनायजी की मूर्ति को लेकर वहाँ के गोसाई सिसम्बर ३०, ३६६६ ई० नी गोपर्यंत्र से निप्रक्षे । दिपले-स्थिति वे वृद्धी, कोटा, प्रव्यर, दिशनगढ़ तथा जोधपुर गये। परंतु और इजेब के भव से उस मृति को अपने राज्य में रखना किसी ने भी स्वीकार नहीं किया । धन्त में महाराखा राजसिंह ने सेवार में श्रीनाथजी का सहये स्वामस किया श्रीर फरवरी 10, 1502 हैं0 के दिन मीहाइ ( नाधद्वारा ) शाँव में यह मूर्ति स्थापित की गई। हसी प्रकार गीवर्धन वाले द्वारकाधीय की मूर्ति को भी नेवान ले जाहर काकड़ोली में अमकी प्रविष्ठा की गई। " वृंदावन में श्रामेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित गांचित्रदेव की सूर्ति की श्रामेर से गये।

स्रोक्ता, रदयपुर०, २, प्र० ४४७। माउन (प्र० १२१) के स्रतुसार कांक्रहोत्ती भी यह मृर्ति कनोज से लाई गई थी।

४. मधुरा में प्रचलित दुन्तकथा के आधार पर पाउल में लिखा है कि बीरसिंह बुदेला-निर्मित वेशवराय के मदिर की मृति की भी नाथ-द्वारा में स्थापित किया था । गिरिराज के श्रीनाधजी की नाधदारा में स्थापना के सम्बन्ध में प्रचलित सारी दंतकथाओं का उल्लेख केरावराय की मूर्ति के सम्बंध में इसने बहां विचा है (मेग्वायर, पुट १२०-२१)। परंतु उसरा यह फयन ठीक नहीं । केरावराय का मंहिर तोडूने के बाट वहां की मूर्तिमां को ज्यागरा ले गये थे । सम्भवतः प्रवान मूर्ति को कहीं जन्य पहुँचाया गया ।

गोलजा को पहले ही सार डाला जा चुका था। श्रम्य विद्रोही बहुत-कुछ नित्र चुके थे। बाडी को भी ध्रव सार अगाया गया। इस समय इसनमजी ने मधुरा परणने सं हतनी कठोरता के साथ दसन-चक्र चलापा कि उस समय ग्राही आशायों का विरोध करने का सन प्रदेश से किसी को साहस नहीं रहा ! शासन को ग्रतिशय करूतता एवं कठोरता के कारया हो में दिरो चमा वीभैरनानों को नष्ट करते समय ब्हिसी ने भी विरोध नहीं किया। भगते दस चर्षी तक नव प्रदेश से शांति बनी रही।

हिन्दुश्रों पर पुनः जिज्ञ्या कर लगाया जाना; उत्तरी भारत में हिन्दु-प्रतिक्रिया एवं जाटों का उत्थान

(१६७१-१६६६ ई०)

गोरुला बाट के विद्रोह को दबाने के लिए थागरा थाया हुथा ग्रीरक्षचेन वहाँ करीय दो वर्ष वक ठहरा रहा थौर,सब प्रदेश के सारे सदिरो थादि का निष्वंस करवा कर ही नवचर २, १९७१ ई० को दिल्ली वापस बीटा। इस बार, का गया हुआ श्रीरक्षचेत्र धुनः जीट कर थागरर नहीं थाया।

किंतु ये नये नाम शाही कागजात तथा मुसलमान इतिहासकारा के प्रयो से जागे कभी भी प्रचलित नहीं हो पाये।

ष्टीहिनोन की इस ध्वसिहिन्दुवार्ष्ण षानुदार निर्वि के एवस्सरूप उत्तरी भारत के हिंदु मां धीर मुसलमानों में घापसी मनमुदाब बढ़ता जा रहा था। वह एक स्थानों में हिंदु को ने महिर-विष्यंसको का मामना भी विचा। नातील के पराने में मननामियों का निहोद वठ घड़ा हुआ।। पंत्राम में निश्ल मुसलमानों के यहर निरोधी वन रहे थे। चुनमाल बुंदबा बुंदबलंड में चिट्ठों का धायोजन कर रहा था। परन्तु धर्मान्य चीरक्रेंच ध्वनी नीति पर हु वना रहा। धर्मेख के इस्ते हैं को उसने ग्रीर-मुसलमानों पर पुन जिब्बा वर हाना दिया। यह एक प्रवार वा मुष्ट-वर था, जिनका बोम प्रभानवा गारीवों पर ही चिक्रम पहना था।

त्रज प्रदेश के शासन में दिलाई—गोक्ता जाट के मारे जाने के बाद यद्यपि बज प्रदेश में शांकि स्थापित हो गई थीं, परन विरोध का **धा**ग भंदर ही भंदर सुलगती रही । भूमि-विषयक विसी मामसे की सेवर जून, १६८१ ई० में बागरा के पास ही कुछ गाँवों में उपत्रव उठ राहा हुआ था, तिसे भागरा के फीनदार ने खकाल ही दन दिया। किंत परिस्थिति दिन पर हिन बिगहती जा रही थी । खपने शासन नाल के पिछले पधीस वर्ष (१६८१-3 300 ईo) श्रीक्षित्र ने दिख्य के ही युद्धों में विवास श्रीर पहीं उसकी च्ह्यु होगई। सुदूर देशा में होने वाले इन निश्वर सुद्धां का मन प्रदेश की राजनेतिक परिस्थिति पर भी प्रभाव पढ़े बिना नहीं रहा । उत्तरी भारत के धन्य प्रान्तों को बरह यहाँ के शासन में भी ढिलाई घाने लगी। शासन प्रमय के लिए घाररयक दृष्य भी घर वहाँ नहीं ध्यय किया जाता था ! घतपुर सरका चौर शान्ति के लिए अरूरी सिपाहियों का भी वहाँ घभाव रहने लगा। दिक्ली से मालवा दीकर दिख्य जाने वाला राजमार्ग प्रांगरा धीर धीलपुर होता हृष्या वन प्रदेश में से ही गुजरता था । युद सामधी, शाही सजाना भारि हमी राह दक्षिण को भेजे जाते थे। उनकी सुरण क लिए उचित प्रथथ न होने क कारण वज प्रदेश के वाटों में उन्हें लूटने का प्रलोधन उत्पन्न होना रवाभाविक हो था। वर्ष पर वर्ष चीठते गयं, न बादशाह ही उत्तरी भारत की खोटा थीर न उसके कोई शाहजादे ही । दिनों दिन शाहर सासन की निर्यलवा थिकाधिक व्यक्त होती जा रही थी। फिर शाही सेना की हारां, शाहजारा थक्वर क विद्रोहों, शम्भात्री के साहसपूर्ण सफल धावा धादि के समाचार बहुत श्रविशयोकिपूर्ण रूप में सुवृर संज बदश तक जा पहुँचते थे और वहाँ क निवासी उनकी सविस्तार विवचना करते थे। या धीरे-धीरे मुगल साम्राज्य की सत्ता का बातक मन मदेश से उठवा जा रहा था।

जारों की उत्थान—क्सी परिस्थित में बारो के दी नये नेताओं राजाराम तथा रामचेहरा ने पूरा लाभ उठाया । उन्होंने सन् १६म४ हैं के में जारों की सेना संगरित कर उन्हें मन्दूक चलाने से लेकर सैनिक खनुशासन चादि सारी यातों की पूरी शिला ही । दास्तों से दूर बीहद बढ़ लों में उन्होंने चाने से सुदद परियाँ जनवाई । इसती तथारी कर व राजमार्ग पर लुट-मार करने तथा धानरा शहर के पाय तक धाना मारने लगे । धानरे का सुरंशार करने तथा धानरा शहर के पाय तक धाना मारने लगे । धानरे का सुरंशार करने तथा धानरा शहर के पाय का द्वारों में धानकल रहा । मज प्रदेश के सोरे रास्ते वंद हो गये । कालुल से बीजापुर जाते दुए सुप्रमिन्द त्यानी बीर धानरा हों से प्रते वंद हो गये । कालुल से बीजापुर जाते दुए सुप्रमिन्द त्यानी बीर धानरा हों भी पीलपुर के पास मार कर राजाराम जाट ने धानीयी धष्टता का परिचय दिया जाते के इस निहों ह को दलाने के लिए धीरक्रनेय ने मई, १६म६ ईं के पान जाई के धानरा भेजा । कितु जब उसे भी सफलवा नहीं मिली तथ धान पर ने पोत शाहजा वे बेहारवयत को बाटों के विरुद्ध दिसम्बर, १६म० ईं के में दलने धपने पोत शाहजा वे बेहारवयत को बाटों के विरुद्ध दिसम्बर, १६म० ईं के में दलने धपने पोत शाहजा वे बेहारवयत को बाटों के विरुद्ध दिसम्बर,

वेदारवस्त के अब प्रदेश पहुँचने से पहुँची ही १६८८ हैं। के आरम्भ में जाटों ने अपने सुवे की बोर जाते हुए पजाब के नये सुवेदार महाबदलों (मीर इमाहीम हैंदरापादी) को राह से लूटा ! उसके कुल ही दिनों बाद उन्होंने सिकन्दरा से पने हुए बकर के सकतर पर धावा सारा, सारी बहुमूब्य बल्लुएँ लूट ली तथा अन्त से अकबर की कम को लोद बाला और उसकी हिन्नों को लिखान कर उन्हें बाता जिला।

हन दिनो प्रज की परिचर्धी सरहद पर सेवाल से धपनी जासीदारियों की सीमा को संख्य चीहानों और शैदायन राजपूतों में बहुत शींधातानी चल रही भी । चीहानों ने राजाराम जाट को खपनी सहायताथे बुखवाया। उधर सेवात के सुगन फीजदार ने शेखायतों की सदद की । दोनो दलों में जस कर कहाई हुई, जिसमें राजाराम जाट काम थाया ( जुलाई ५, १६८८ हुँ०)। राजाराम के मरने पर उसके धुत्र जोरानर पूर्व कतहराम ने चारी पारी से जाटों का नेतृत्व किया । राजाराम के चयोष्ट्रस् विद्या अवजा ने भी नदनन्तर सुन समय तक यह भार उठाया।

मज प्रदेश पहुँचते ही वेदारयश्त वही सायरता के साथ जाटों की द्याने का व्यापीजन १२ने लगा । मधुरा नगर की ही व्यापता केन्द्र चना कर उसने वहाँ युद-सामग्री एकप्र की । वीरङ्गजेव ने भी वेदारयश्त की मदद के

खिए थाम्पेर के राजा विश्वनांगह की मधुरा का फीजनार नियुक्त कर भेजा ( भर्मेल ३०, १९८८ ई० )। मिनमिनी का परगना विश्वनिद्ध की जागीर में रे दिया गया कि यह जाटों से छीन वर उसे अपने अधिकार में कर ले। ९रंत इस समय सारा मज प्रदेश जिल्लोही ही उठा था, गुर्व कुछ समय तरू वेदाखान भीर उसके मसलमान सेनानायकों को मधुरा से बाहर निकलने का माहम त<sup>ह</sup> नहीं हुआ। राजाराम को मृत्यु के बाद कुछ परिस्थिति बहुली थीर बेदारवश्न ने सिनसिनी के किने का घेरा जाला । किन्नु उस जाट प्रदेश में योहद रंगल. पातापाठ की कठिनाइपी तथा पानी और घाय-राने की कमी के कारण शाही मेना को बढ़ी मुन्दिकतों का मामना करना पहा । संधापि नेदास्वबंदा व्यवन प्रयानों से पीछ नहीं हटा। इस कदिन समय में जिश्लामित के धनुभवी विश्वास सेनानायक हरीसिंह खंगारीत की चनुराई ने शाही सेना की भूगों मरने से मचा लिया। शंत में जनपरी, १६६० के शंतिम दिनों में सुरंग लगा कर किले की दीयार तीय दी गई तथा शाही सेना किले में जा बसी । जारों ने बर पर उनका पामना किया। घमानान युद्ध हुआ; शाही सेना के ६०० मेनिक मारे गये और ११०० जाट काम भागे, किन्तु शंत में विनित्तिनी के किये पर मुगली का चाधिकार स्थापित हो गया। जाटों का नेशा जीरावर मुगानों के हाथ केर हो गया थीर उन्होंने उसका एक-एक शङ्ग काट कर उसकी निर्दयवापूर्ण हरमा की। ग्रमले वर्ष बाटों के बसरे सदद केन्द्र सोगर पर भी विशनसिंह ने प्रिय-कार कर किया ( सई, ३६६३ ई० )।

राजाराज की मृत्यु के वाद उपयुक्त नेता के क्षभाव में कुल समय के लिए जारों का संगठन तथा ऐक्व पिकन्तुल हुर गया भीर मार्र जाट विवर गये। पिकार्गान्त ने जाट सरदारों की एक-पूक कर हराया । फिनु जाड़ी सेना को इस रिवर्सों से मो जारों के निहोह का सर्वेश कर नहीं किया ना सका रे जाटों के साथ ही का सर्वेश कर नहीं किया ना सका रे जाटों के साथ ही साथ मज के स्थानीय राजपूत भी विद्रोही यन गये थे। गमा के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्था

यादी फिर सँभाली और अपनी गड़ियों को पुन बना कर वे उन्हें सुसन्जित करने लगे । १६६४ ई॰ में जब साहजादा खाहबालम धागरा पहुंचा सब जाटी का उपत्रम फिर शुरू हो चुका था। जाटों के यो पुनः सिर उठाने का कारण धौरहत्त्वेय ने विश्वनसिद्ध की दिलाई तथा वेपरवाही समभा और १६६६ ई॰ में उसे मधुरा की फीजवारी से खलग कर दिया।

## मुगन साम्राज्य का हास : चूड़ामन जाट का उत्थान ( १६६६--१७१८ ई० )

जाटो के इस पुनरुत्थान का प्रधान अये उनक नये नेता चुडासन की था। चुड़ामन राजाराम का ही भाई था। सगठन के कार्य में यह पहुत ही कुराल था। सैनिको भीर मन्द्रकवियों के साथ ही साथ उसने भाखेदारों तथा घुदसवारी के दल भी सम्बद्धित किये। १७०४ ई० में उसने सिन्मिनी के किसे पर पुन ऋषिकार कर लिया, किंतु यह किला बहुत समय सक चढ़ामन 🗟 हाथ से न रहा । भ्रागरा के स्थेदार सुख्नारखाँ ने भक्टबर, १७०५ ई० से उसे पुन जीत कर वहाँ मुग्जों का स्नाथिए य स्थापित किया । या मुगज-जाट करामकरा चलती रही, किंतु फीरहजेय क जीवनराल में अपना प्रभाव अधिक बढ़ाने का पूरा श्रवसर बढ़ामन को नहीं मिला । तथापि लगभग इसी समय मे जाटो का इतिहास ही अज प्रदेश का इतिहास बन जाता है। इस प्रदेश में खेंब्रे जों का प्राधिपश्य स्थापित होने तक प्राय यही परिस्थित वनी रही।

श्रीरङ्गजेव की मृत्यु के वाद— करवरी २०, १७०७ ई० के दिन चहुमद्दरार 🖩 श्रीरङ्गजेव की सृत्यु हुई 🖟 उरूके दो बदे पुत्रों—मुख्याम तथा भाजम-में थय साम्राज्य के लिए क्यासक्य प्रारम्भ हुई । जसकृद से मुधजम एव श्रह्मदनगर से श्राजम ससैन्य निब्ली-श्रागरा भी छोर खड़े । मुख्जम का दूसरा जदका अजीम बिहार का सुवेदार था । इस समय अपने पिता के पास जाते समय राह में इलाहाबाद के श्रास पास उसने औरद्रजेव की मृत्यु का समाचार सुना श्रीर श्रपने पिता का पद्म बल्जान करने के हेतु उसने सीधे श्रागरा जाकर वहाँ के किले पर श्रधिकार कर लिया । मुस्तारसाँ श्रागरा का स्वेदार था, परंतु वह श्रजीम का विशेष विशेष नहीं कर सना। यो मज प्रदेश पर मुश्रजम का चाधिपत्य हो गया । श्रागरा से वरीय २० मील द्विण में जाजब के युद्ध चेत्र पर मुख्यत्रम ने पूर्ण विजय प्राप्त की (जून म, 1909 हैं ) भीर बहारू स्वाहं नाम से यह मुहाल-महारू वना । जान के हस सुद्ध में प्राप्तन बाद ने निरुष्ठ होतर होना तरफ की सेनाओं को भरपर मूटा। कहा जाना है कि हम लूट में इतना अधिक माल प्राप्तन के हाथ लागा कि सब में उसकी शक्ति बहुत यह गई और उन निजीहरू हैं दिनों से उसकी उपेशा करना असंभव हो। गया। बहारू रखाई की राक्ति स्थापित हों ने दूरकर प्राप्त की मी मुहाल मालाव्य के माल मेल कर जिया । वह स्वर्ष रहाई दिसार में उसकि विद्या है आ और उसे के हों मी लाग, कर्ज मनारों का मनस्य प्रदान किया गया। यानामा परिच वर्षों सक चुहामन ने साही मेना तथा किया गया। यानामा परिच वर्षों सक चुहामन ने साही मेना तथा पर में कारियों के साथ पूर्व सहयोग किया।

परम्तु च्हामन के खनिरिक्त खन्य जाट जमीदारों वह ध्यय मृगव-सामात्रय की थीर से स्थाव काला जाने लगा। इसी प्रदेश के स्थितवर्षों नामकं साढ़ी कीमहार न नवस्थर, १००० हुँ॰ में सिनस्मिंग वर खाक्रमत्य कर वर्षे म सैक्दों हिंपेयार छीने और वहाँ कोई एक इजार विश्वीहियों की मारा। इसके एक वर्ष कार सियाजकों ने जब कामा के जमीदार, खाजीविष्ठ वर खाक्रमत्य किया वस च्हामन भी उसके साथ था। इस युद्ध में स्थावकों मारा गमा थीर च्हामन पायल हुया। खागामी चार पर्यो तक अब प्रदेश में बहुव कुछ साबि वनी रही। गून, २०३० हुँ॰ में यहादुरसाह सिपर्यो के बिशोह को बचाने पंजाय के लिए रचना हुया, च्हामन भी स्वत्येद में ही साही सेमा में सम्मिलिस हो गया थीर रंजाय में मिक्सों के विरुद्ध भी यह लड़ा।

चुड़ामन की मृक्ति की प्रसार—पदादुरवाद की मृत्यु के वार उसदा वनेड पुत्र महाँदरसाह सुगल मझाट वना ( सार्च, 1018 हुँ )। यह लाई। में दिव्यों कीट प्राया और वहीं रोगोलियों में प्रवृत्त दिवाने लगा। युदामन जाट भी अन प्रदेश की बीट गया। इन विष्ठुंचे वर्षों में उसने प्रपत्नी स्थिति बहुत ही सुरह कर ली थी। युद्धना के परिप्रती कर के मज प्रदेश के भाग का यह नेतान का राजा पन गया था। मुगल-जासन की निल्लात एनं महत्वपद्धा के कारण ही वहाँ को नार्या हिल्लू जनना का वह एकसाम नेता यन सका। पंजान से लीट कर उसने व्यवी सर्वा धीर भी बढ़ा ली। प्रतान व्यवने विद्वोंद्दी भतीने कर लिखन कर प्रदान करने के लिए जन जहाँदरशाह प्रागता पहुँचा तन प्रपत्नी सहास्तवार्थ उसने पुरागन की सरीन्य प्रागता खुत्रकार ( चुड़ाना जहाँदरखाह की सेना में सम्मितित प्रयग्न हो गया, किनु बुद्ध के दिन जबने कहाँदरखाह का साम वहाँ। दिया भीर उसने दोनों दली की जी भर कर लहा।

श्वागरा के युद्ध में बहाँदरभाह की हार हुई (दिसम्बर ३१, १७१२ ई०); उसका विद्रोही भवीजा फर्र खसियर मुगल सम्राट् बना । तब राजा व्वीलेराम को छागरा का सुबेदार बनाया गया। उसने चुड़ामन जाट की शक्ति घटाने के घनेको प्रयान किये । कितु सुगल साम्राज्य का बजीर सम्बद् शब्दुक्ला तथा उसका भाई हुसैनश्रकी राजा द्वशीदेशम के यात्र थे वृवं वे 'परोच रूप से चुदामन की सहायता करते रहें, जिससे खबीलेशम की सफलता नहीं मिली । छबोलेराम को सीध ही भागरा की सुबेदारी 🕾 हटा कर खानदीरान की वहाँ नियुक्त किया गया । खानदौरान ने चुड़ामन से मेख करना ही ठीक समेका । सममाने उमाने पर चुदामन सितम्बर, १७१६ हुं॰ में दिख्ली पहेंचा, जहाँ उसका समस्मान स्वागत किया गया चौर दिल्ली से चम्बल तक के रास्तों की रचा का भार उसे खोंप दिया कथा। शीछ ही बह दिस्ती से धापस जीटा छीर बज पर प्रपना पर्यो प्राधिपत्य स्थावित कर वह प्रपने इलाकों की प्रागे बढ़ाने लगा। चय उसने शाही कर देना भी छोड़ दिया, रास्त से निकलने वालों से घरयधिक कर वसल करने लगा तथा चाल-पास के जागीरदारों से भी वह छेड श्राह करने लगा। होडल के पास क जगतों से अया नासक एक सुद्ध गढ़ भी खुडासन ने ष्प्रपने लिए बनवा लिया।

चुहामन के इस सारे व्यवहार क कारण फर् लिसवर उसस बहुत ही धप्रसञ्च हो गया चौर उसके विरद्ध मना भेजने क लिए बायोजन करने लगा। किंतु जहाँ तक व्यावेर का बाजा सवाई जगसिह स्वय तैयार नहीं हुवा दहाँ तक कोई भी दूसरा सेनापति खुडामन क विरद्ध चढाई करने को राजी नहीं हुआ। १७१६ ई॰ की बरसात के बाद सशाई जयसिंह ससैन्य श्रूया के किसे की छीर वदा और नवस्थर माल से उसे जा धेरा। किलास रह कर चुड़ामन भीतर 🖩 उसके बचाव का आयोजन कर रहा था छोर उसके युत्र धौर भतीते किले स बाहर ससैन्य धूम धूम कर शाही सेना का विशेध तथा उसके लिए सब प्रकार की कडिनाइयाँ उरपश्च करने का श्रायोजन करत रहे। यज प्रदेश के दूसरे जुर्मीदार तथा वहाँ की हिन् प्रजा भी जुड़ामन का साथ द रही भी । सर्वाई जयसिंह ने किले के धेरे का विधिवन पूरा शाबीजन किया, किए सारा कार्य पहुत धीर पर रहा था । सुगल सेना तथा जाटा के दलों से यदाकदा भड़पे भा हो जावी थीं। किनु सवाई जयसिंह को निशेष सफलता नहीं मिल रही थी। वजीर सम्यद चम्दुएला सवाई जर्मासह का घोर विरोधी था, एपं उसे दिली म पावस्यक सहायता भी नहीं मिलती थी । इसी कारण बजीर प्रथ चुरामन का पछ भी लेने लगा। जनवरी, १७१८ ई॰ में सवाई जयसिंह ने घपनी यद

## मुगल काल में त्रज प्रदेश की दशा

बिस समय थाजर ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की उस समय थी सिंदी शुक्रवानों के मुख्यसानी राज्य की मास्त-स्वराधा में मार्थान हिंदू राज्य-सन्त्र की मनेकानेक निर्मेणवार्षे स्वस्थ्य स्वस्थाना भी मार्थान हिंदू राज्य-सन्त्र की मनेकानेक निर्मेणवार्षे स्वस्थाना भी मार्था के साम्राज्य का साम्राज्य मार्था का साम्यान की मार्था के साम्यान की मार्था में साम्यान साम्यान की मार्था साम्यान साम्यान की मार्था मार्या मार्था मार्या मार्था मार्था मार्था मार्था मार्या मार्था मार्था

रोरहाह ने शासन-सगठन में श्रनेकानेक सुधार किये, तथापि सूचे, प्रमाण थादि के विभाजन में कोई यहे फर-कार नहीं किये जा सके। मज प्रदेश प्रधानतथा खागरा के सूचे के खंतमंत था, उसका कुछ उत्तरी भाग स्वस्थ टिखी सूचे के खत्मंत पहता था। धागरा सूचे में नज प्रदेश को बहुत-सा भाग नेवाल और वयाना की जामीरों में बेंट जाता था तथा म्यालियर के प्राने शासक तबर घराने के श्रविकार में था। शैरशाह के उत्तराधिकारियां को श्वपनी सत्ता मनाये रतने में भी कठिनाई हो रही थी; फिर ये किस प्रकार शासन साउन में खुशार कर पाते हैं नज प्रदेश में २४२ ई० मे इस्लाम शाह की स्था के साथ हो सूर-शासन का श्रन्त हो गया। तब से सेकर १४४९ ई० के श्रविस महीनों तक सर्वत्र घोर अराजकता रही।

भ्रपने शासन-काल के प्रारम में श्रकवर ने कोई सुधार नहीं किये। सारा मज प्रदेश तब भी बड़े बसीरों या हिंदू जसीदारों में बैंटा हुआ था। किंतु संस् १४७६-४ ई० में जब श्रवकर ने आगीरों की जसीनों की भरसक खालसा बनाने की नीति मज में लागू की, तब इस प्रदेश के प्राने राजनैतिक हाँचे में परियत न होने लगे । यदापि कोई पाँच वर्ष बाद यह नीति बहत-कुछ त्याग दी गई, परंतु ये परिवर्त न स्थायी हो गये । १४८० ई० से विभिन्न प्रान्तों का विभाजन एवं उनके शासन का संगठन नये सिरे से किया गया, जिसके फलस्वरूप उत्तर परिचम में पलवल-जेवर के ग्राम पास के कुछ उत्तरी भाग की चौदते हुए सारा अब प्रदेश जागरा के सूत्रे में श्री पहला था। दिल्ली के सुधे में पहने वाला अज प्रदेश का भाग दिली सरकार में ही था और यह पलवल, भज्भर, जेवर मादि महाल मथवा ५रगनों मे वेटा हुमा था। भागरा के खरे में बज का प्रधान भाग थागरा. कोइल और सहार की सरकारी में पहता था। धागरा सरकार में ३३, कोइल में २१ और सदार में अ महल प्रथवा परगने थे। बज प्रदश का उत्तर-पश्चिमी भाग, जो मेपात से मिला तथा है, विजास की सरकार के बान्तर्गत था । विकानपश्चिम का भाग मण्डलीर सरकार के उत्तरी भाग में पडता था। दक्षिया में ग्यालियर सरकार भी, जिसमें कब प्रदेश के खालियर, बालापुर बादि प्रशने थे । अब प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग कबीन सरकार में पहला था, जिसमें पटियाली, मकेन, सहायर, मिकन्दरपुर-ध्येजी धावि महाल उल्लेखनीय थे।

यह प्रान्त विभाजन पूर्व शासन-स्वतस्था प्राय-सारे शुगल-काल में पत्रती रही । उसमें वदा-कदा ही वस्किचित् परिवर्तन किये गये । १८ पीं राजार्दी के बारस्म में जिजारा की सरकार थागरा के सुवे में मिमिजिज कर दी गई थी। थकवर के गासन-काल के महाज बाद में परमने कहलाने लगे थे। निभिन्न परमानों को भी गुरू सरकार में में दूसरी में कभी-कभी बदबी हुथा करनी थी। १०२० ई० में ओहल में केवल १३ परमने ही रह गयं। इसके पिपरीज धामरा में जब १४ परमने थीर जोड़ दिये गये थे। दुराने परमाने में से काट-कॉट कर धारस्यक्षणपुत्तार नये परमाने भी बनाये जाते थे। १६६६६ के जे जलेसर, महायन लथा संडीली परमानों के पढ़ोमी गाँग को सम्मिजिल कर कोहल सरकार के धंतर्गत सादायन साम एक मन परमाना बनाया गया था।

त्राधिक स्थिति--- मज प्रदेश की चाधिक दशा ग्रहत कुछ राजनैतिक परिस्थिति पर ही निर्भार रहती थी। जब कभी उपद्मव उठ खंड होते या प्रशा जकता फीलती थी, तब उन भागों में खेती-यात्री या व्यापार का चलना श्रवस्य हो जाता था । जाटों के निरंतर उपद्ववों तथा अन अदेश के बहुत वर्ष भाग पर जुड़ामन जाट का साधिपध्य हो जाने के कारण आगरा सरकार की चार्थिक स्थिति विगद गई । १२३४ ई० में इस सरकार के अन्तर्गत ३२ महाल ( व्यथवा परगने ) थे, जिनमे नापी हुई धरती १,१०,०७,१२८ मीमा थी और उससे 'बाइन-इ सकारी' के अनुसार कोई ४७,१४,४=१ रू० की धार होती थी। १७२० ई॰ से इसी सरकार के अंतर्गत ४८ प्रसने हो गये थे, फिर भी नापी हुई धरली वैयल २,००,१७,४७३ मीघा रह गई धीर मामदनी भी बहुत कुछ घट गई। किनु जाटी के इस विद्रोह का गंगा-यमुना के दोश्राव पर विरोप प्रभाग नहीं पड़ा । सुगला काल के इन पिछले वर्षों में भी वहीं की सावि यथावत् वनी रही । यथपि १७२० ई० में कोइल सरकार के झंतर्गत परगनों की संख्या २९ से घट कर केवल १३ ही रह गई थी तो भी इस सर-कार की नापी हुई धरशी का चेत्रफल २४,६३,७३०, से यह कर २६,६६,३१० बीधा हो गया था। इस सरकार की श्रामदनी में अवस्य कुछ कमी हो गई थी । १२६४ ई० सेंबह १३,०४,=२३ रु०थी, पर प्रव वह घटनर 11,1४,२३६२० रह गई।

मुगल-काल में मज प्रवेश में काफी बने जड़ल थे। मशुरा घीर प्रागत नगरों के चाम-पास भी बाब बहुतायत से मिलते थे। मज की दिवश-पूर्वी सीमा पर धीलपुर के जड़जों में कई बार जड़जी हाथी भी मिले थे। १९६५ ई॰ में श्रक्वर हाथियों के जिकार के लिए वहाँ गया था। मथुरा का तत्कालीन लेखको तथा यात्रियो द्वारा वर्णन [ १७३

ग्रालियर सरकार में लोड़े की सानें थी थोर फवहपुर मोकरी में लाल पश्यर बहुवायत से निकलता था । टोदा-भीन में वैदूर्य की खान थी ख्रीर थोदा-बहुव तांवा भी निकलता था ।

सुगुल काल के पूर्वार्थ से बयाना एक प्रसिद्ध शहर था। वहाँ के प्राम प्यार तरव्ये बहुत प्रसिद्ध थे। बवाना की नील वी माग युराप तक से होती थी। पहाँ की सेवहाँ भी एक रिशेप उनसे प्रस्तीय वस्तु थी। बयाना से यहुत ही उनले रंग की संकेष्ठ गकर भी यनसी थी। कहाइ से सेवहाँ से सरहो वह लाजिन हुने जाने थे चीर चारता से यहुत ही सुन्दर जरी का बात होता था। जातरा चीर क्याना च्यापार के सहंदपत्र वे केन्द्र थे। सुगल साज्ञाव की राज्यानी वन जाने से सुगल काल के पूर्वार्थ से जागरा की सम्बद्ध व्याशातिक वह गई थी। किन्तु सन् १६४८ ई॰ के बाद परिस्थित यहल गई। चन चातारा जा सहाव प्रदेश लाग चीर तसकी सम्बद्ध तथा स्थापार की नहुत प्रका पहुंच। औरक्रंपन को धर्मान्थला तथा जाटों के प्रायन्थ के कारण कुछ काल के विष् कला-कीशल को प्रगति कर गई। जाटों के पूर्व प्रायिपार की स्थापना के बाद की विष कला-कीशल को प्रगति कर गई। जाटों के पूर्व प्रायिपार की स्थापना के बाद ही कला-कीशल का प्रगति कर गई। जाटों के पूर्व प्रायिपार की स्थापना के बाद ही कला-कीशल का प्रगति कर गई। जाटों के पूर्व प्रायिपार की स्थापना के बाद ही कला-कीशल का प्रगति कर गई। जाटों के पूर्व प्रायिपार की स्थापना के बाद ही कला-कीशल का प्रगति कर गई। जाटों के पूर्व प्रायिपार की स्थापना के बाद ही कला-कीशल का प्रगति कर गई। जाटों के पूर्व प्रायिपार की स्थापना के बाद ही कला-कीशल का प्रगति प्रगति से विकास ही सका।

मधुरा का तत्कालीन लेखकों तथा यात्रियों द्वारा वर्णन

य्यपूर्ण फंजल- बानरा सूत्रे के प्रमुख स्थानों का वर्षन करते हुए 'पाहन-इ-चक्करी' में बहुककान लियता ई—"मधुरा ग्रहर वसुना के किमारे पता हुआ ई। यहाँ कुक सुन्दर मदिर हैं। यह रिहुबो का यहुत ही प्रमित्र वीर्थस्थान है।"

सुजानशय खरी---- श्रवुकफाल से कोई सी वर्ष वाद 'सुला-सात्-उत्-तवारील' में अधुरा के बारे में सुवानराय नती ने लिखा----''युना के तर पर अधुरा एक बहुत हो धुराना शहर है। यह श्रीकृष्ण का जनसभान है। दिहुमों की पुरवकों में हमका उन्होंन बड़े ही धादर के मान्न किया जाता है। स्थापना के समय से ही यह सहर तीर्थस्थान दहा है। आधुनिक सामय में अधुरा का केस्ववास मिदिर बहुत ही प्रसिद्ध था, किनु वाद्याह मीरहत्वच की माजा से उसको बोह-फोइ हाला गया और वहाँ (उसके स्थान पर) एक ममतित्व बनवा वो गई। शाही फीनदार चन्द्रक्वीयों ने चमुना नदी के तर पर एक सुन्दर पाद बनवा कर उम चहर की ग्रीभा तथा वहाँ के निवासियां सी सुनिया बड़ा दी है। यह स्थान अब 'रिआन्त' कहलाज है। गहर के थींचों- सुनाव काल में अपूरा एक प्रमुख हिंदू शीर्थश्यान था। वहाँ का वर्षन करते समय हिंदुषों के क्षित्र स्थानों कथा महिरों का विवरण देना वहता। यहां कारण है कि साकासीन सुमलमान सेन्यडों ने मधुरा का कहीं भी सर्विसार वर्णन नहीं लिखा । वहाँ, उन दिनों भारत जाने वाले सुरोक्षीय पानियों के विवरणों में मधुरा नथा वहाँ के मंदिरों का थहा-कहा वर्णन कवार दारा वाला है।

यरिनियर तथा मन्त्री — बरिन्यर ने दुखाई १, १६६१ ई० को जिला—"प्राचीण मृतियों का अवद मंदिर खब भी मधुरा में ई ॥" संमवतः यरिन्यर का संकेत वीरिन्य दुंखा-निर्मित के स्ववताय के मदिर की चीर था। धीरहनेय द्वारा नष्ट किये मंदिरों का दुब्बत करते हुए सुमसित इंडालियन यात्री मन्त्री ने के सवस्य के मंदिर के यार में लिला ई—"इस वरे मंदिर का सुनये-मधिकत श्रह इतना जैया था कि खटारह कीन की दूरी पर विवत खाला से भी दिवाई पहता था।"

टैंगर नियर — किनु अधुरा के इस मुबसिद अंदिर का विस्तृत बर्धन फेंच पात्री टैंबरनियर ने घपने यात्रा-विवरण में खिला है ! बह बहुत ही मनोरंजक है। उसका परा भनवाद नीचे दिया जाता है—

भागात्राच को व अरुका पूरा अनुवाद नाथ हिया जाता ह—

"भगात्राच और बगात्र के महिरों के बाद मणुरा का मंदिर मबसे
प्रिष्ठ विश्वाद हैं। यह साहर से बग्नमा उम्म कोम की दूरी पर हिरली
गाने वाली सड़क पर स्थित हैं। यह महिर आरत पर में प्रत्येत उन्ह्रम मंदिर
में से एक हैं। किसी समय इस स्थान में सबसे ग्रिफ बग्नो चाते थे, पर
अब बजनी संस्था कम हो गई हैं। इसका कात्य यह है कि पहले बेमेना
(यम्ता) नदी मंदिर के विकड़्य समीम से यहती भी, पर्ते स्थ उम्मी
धारा जगमग चापा कोस तूर हट गई हैं। व्युवा में स्मान करने के प्रभंतर
मंदिर तक पहुँचने में यादियां को धम काकी समय बग ग्राता है चीर रास्ते
में उन्हें चपवित्र हो जाने वा बर रहता है।

"यह मंदिर हवना विद्याल है कि यदापि वह नीची अगद में प्रवस्थित है हो भी १-६ कोस की दूरी से दिग्माई पश्चा है । मंदिर को इमारत बहुत हो कैंची एवं अन्य हैं। उसमें जो एक्टर हरतेमाल किया गया है वह जात

देखिए माडज्—मेश्वायर, प्र० ११⊏।
 यात्री का यह कथन इस बात का सूचक है कि यमुना की पारा नगर के पूर्व की खोर को हटती रही है।

रंग का है श्रीर श्रागरा के समीप एक बड़ी खान से खाया गया है......

"मंदिर एक बधे अठपहलू चनूलरे के अपर बना है। चनूलरे के चारों धोर की दीवारों पर कामदार पायर खने हैं और चीवरका दो पंक्तियों में धानेक तरह के जानवरों—विशेषकर बंदरों—की मुर्तियों उकेरी दुई हैं । पहली पंक्ति आमीन की सतह से दो पुट अपर है और दूसरी अपर की सतह से दो पुट भीचे हैं। इस चनूलरे पर चड़ने के लिए १४-१६ सीदिया के दो जीने यने हैं। सीदियों को संपाई २-२ पुट है, जिससे दो बाइमी एक साथ उपर नहीं चह सकते । एक खोर के जीने से चड़ने पर मदिर के मुख्य द्वार के सामने पहुँचते हैं और दूसरे से यहने पर मंदप के घोषे जा पहुँचते हैं।

"मदिर चच्चार के माथे भाग के ऊपर, बना हैं। शेष माथा भाग मंदिर के सामने एक किरनत चौक के रूप में खुला है। मन्य मदिरों की तरह यह भी एक कुरा (Cross) के रूप में हैं। इसके बीच के भाग पर एक चहुत ही ऊँचा शिवर है, जिसके दोनों घोर एक-एक छोटा शिवर है। बसार का सारा माहरी भाग नीचे से उपर तक मेदा, बंदर, हाथी आदि सारत का सारा माहरी भाग नीचे से उपर तक मेदा, बंदर, हाथी आदि जानवरों की प्रस्तर मृद्धिंगी से चकंछत है। चारों घोर पाले ही चाले दिलाई पढ़ित कि स्तार उपर तक जगह-जगह र-६ फुट ऊँची रिव्हकियों हैं, जिनमें से प्रत्ये के सामने इतने चौड़े एकजों को हैं कि जन पर चार व्यक्ति मेट समते हैं। प्राप्त कुरने के स्वर एक छोटा चेंदीमा बना है। खोलों को प्राप्त में के लिए काकों में पर पाले में कि पर पर चार के मीचे प-ए का छोटा चेंदीमा बना है। खोलों को प्राप्त में कि दि है। सिंगरों के पार्रों को प्रोर्ट में प्रस्त के चार के से एक हो हमाने में कि लिए उपरें के पार्रों के पर पर पर एक होटा चेंदी मां वन है। हमने चानवों की चूर्तियों भरी हैं। एक दालव के चार हाथ हैं, दूतरे के चार के हैं। कुछ मानवों के मिर पर में के करर पर पर पर एक होटा की वो बेंद्रसार मृद्धियों हैं। इस प्रकार प्राप्त में भरी दल का पर पर एसने वां को बेंद्रसार मृद्धियों हैं। इस प्रकार प्राप्त में भरी दल का पर पर एसने वां को बेंद्रसार मृद्धियों हैं। इस प्रकार प्राप्त में भरी हैं। करने मारा दल दला है।

"मिद्र में प्रवेश करने के लिए केवल एक ही द्वार है, जो बहुत ही ऊँचा है। उसमें बहुत से लंभे लगे हैं और दोनों ओर आन्यरो तथा मानगें को कितनी हो प्रतिमाएँ हैं। सदिर के भीतरी भाग में चारो और २-६ हंच

ये वास्तय में अलंकरण रूप में बनाई गई देवी-देवताओं श्रीर पगुओं की प्रतिमाएँ थी, भिन्ह टेबर्पनियर ने कई जनाइ अझान-बरा दान र पहा है। ऐसी अनेक मुर्तियाँ १६४३-४४ में जन्मस्थान थीं सफाई फरने समय निक्रती हैं।

ब्याम बाजे परधर के कौभी की एक पूरी जाफ़ी बनी है। उसके छंदर मुर्ष माप्तय पुजारियों को छोड़ कोई नहीं जा सकता । ये पुजारी किमी गुन द्वार से भीवर पहुचते हैं, जिले मैं नहीं देख सका !

"तन में महिर से गया थार उँछ अक्षाकों स पुदा कि स्वा में नह "रामराम" ( यहां सृति ) को देख सकता हूँ मो उन्होंन जवाब तिया कि उठ मिलने पर वे चपने प्रधान कथिकारों से चनुमति प्राप्त कर सकते हैं । मैंने उन्हें सुख रुपये हिये चौर ये धनुमति से धारे । सगभग धाथ इट के जार माझर्यों ने जालीदार घेरे के बीच का एक भीतरी दरवाजा जोला। यह घेरा चन्य सथ तरफ से बंद था।

"दरनाजे से मैंने जीतर की चार देखा कि नोई १४-१६ पुट की दूरी पर एक चौकीर चौकी थी, जिल पर सोने-चौँदी के काम बाला पुराना ६० तिहा था श्रीर उसके ऊपर यही सूर्ति थी, जिसे 'हामराम' कहते थे। इस सूर्ति का कवल सिर दिसलाई पहला था, जो वहें कार्न सगमरमर का बना था घोर जिलमे बाँखों की जगह दो जाज मधि जड़ी हुई थां। गरदन से सेकर पैरी तक सूर्ति का सारा शरीर कई हुए जाल सखसजी कपड़े से दका था। सूर्ति के हाथ नहीं दिलाई पहते थे। बड़ी मृति के दोनों स्रोर एक-एक सीर मृति धी, जो वैंचाई में सगभग दो फुट की थी। उनकी बनाउट वही मूर्ति-जैसी ही पी, कयल भेद इसनाथा कि उन दोनों के चेहरे सफद थे। इन दोनों मूर्तियों की 'बेच्छोर' १ ॰ कहते थे।

'मैंने महिर से १४-१६ फुट की एक चौकोर बस्तु सीर दली, जा उँचाई म १२ स १४ फुट तक होगी। यह एक रंगीन वस्र से देंकी थी, जिस पर सभी प्रकार क दानवां क चित्र यन थे। हुने चार होटे पहिन्नों के ऊपर खदा किया गया था। जोगों ने सुके बताया कि यह चल सकन वाली प्रस्तु है, <sup>19</sup> जिस पर बड़े पर्यों के भवसरों पर बड़े त्रेवता की सवार कराते है और उसे भ्रम्य द्वतार्थों में मिलने के लिए वे जाते हैं। मुख्य उत्पवा पर इसे भूति-यहित जोगों के समुदाय के याय-माध नहीं तक से जाते हैं।"

वैठाकर बाहर से जाते थे । बृज्दावन के रंगजी के मदिर में यह

'रथोत्सव' सन भी धूमधाम से मनाया जाता है।

१०. शायद 'यतदेव' की मृर्ति से श्राभित्राय है। ११. यह वास्तव से रथ था, जिस पर विशेष अगसरा पर प्रधान मूर्ति की

## श्रध्याय ११ र

7

## जाट-मरहठा-काल [१७१५—१५०३ ई०]

ियले सप्यांव में बताया जा चुका है कि मुगल-काल में किस मगर जारों का उत्थान हुया चीर घोरे-घोरे किस प्रकार उन्होंने स्विकार मन प्रदेश पर प्ययना प्राधियत्व जमा लिया। कर किसियर के बाद मुहस्मद्रशाह मुगल सलार हुया (१७२० ई०)। उसके राम्यन-काल के सारे भें संस्थद भाइयों का चोजवाता रहा, परंतु वाद में मुहस्मद्रशाह ने उनकी शक्त के कुवल होगा चुगान जाट इस समय मन प्रदेश का देताज का राजा था। उसने मुहम्मद्रशाह के प्रति सहयोग की भावना प्रदिश्ति की घौर जाशे को मुगल साम्राय का सहायक घोषित किया। स्वयद भाइयों से भी उसने दोस्ती जोड़ी। परम्मु भीका पहने पर यह गाही मालमचा की सूदने से न चूकता था। जस जीपपुर के राजा स्वतिसह के खिलाफ साली की अंत्री गई तब चूकता भर ने जीत के पढ़ने में सनेक रकारेंट हालीं। उसने दताबादावाद के मुस्तिम स्पेदार मुहस्मद्राची बंगर के विलाफ मुद्दान की भी भदद ही। पुरंती का सरदार मुस्तान कु समय में ही वहीं का शिक्तावा शासक यन गया।

जाट-प्रेगल मंध्ये — इस समय मधानुवता धारता का मुदेदार धा । उसने मीलकड नागर को जाटो पर हमला करने भीर उन्हें दृंढ देने के लिए भेजा । नीलकंड ने फलहपुर सीकरी के पास दल हमार पुस्तमारों था। एक बदी पैदल सेना को खटाया । फिर जाटों के एक गाँव पर असने हमला गोज दिया (दर सिन्देकर १०२१ ई.) । परन्तु इसके नाद ही प्यापन के बड़े लाके मीहकमर्मिंह ने १-६ हजार लोगों के साथ मिलकर शादी सेना का मुकायला किया । लाइक्टें में नीलकंड सारा गया और उसके बहुत-सं सिपादी भाग गये। बाओ जीम बंदी बना लिये गये।

चूड़ामन की मृत्यु—१०२१ ई० में प्राप्त का देहान्त हो गया। ६६० ई कि उसके वेटों में धापस में ध्राप्त शुरू हो गया था थीर जब प्राप्तम मादे की दूर करने में सफल न हुआ तो उसके खाध-हावा कर थी। प्राप्त के भवीजे बदर्नासह ने सुगल कातक सम्राद्रकारों से मेल कर लिया। इर्तृ गीम ही सम्राद्रकारों को मानता की सुनेदारों से हटा दिया गया भीर उनके स्थान पर राजा ज्यसिंह को सुनेदार क्वाया गया । उसने जाटों पर हमजा करने के लिए एक बनी भी जै के तैयार की। कोरखा के राजा ने भी उसे सहारता ही। जयित के लगभग पंजह हजार सुकस्तवारों सिक्ष 35२२ हैं को जाटों ने गई थूज की चोर मस्थान हिया। उसने जंगकों को कटवा कर साफ कराया। समाम के महीने सक जयसिंह यूज का चेरा बाले पहारहा। बाटों तथा शाही सेना के बीच हिस्सुट हमले होंने रहं।

पूरा फिला की विजय — इस बीच बदर्गासद राजा जयांसह में मिल गया था। उसके द्वारा भेद मिल जाने से जारों के दो किले हाथ से दिवल गये। उन्हें पर निराशा होने लगी। वृद्धानन का लक्का मोहदम, जो धर्म एक मिल पर्या होने लगी। वृद्धानन का लक्का मोहदम, जो धर्म एक मिल पर्या होने लगी। मान व्यवस्त , १०२२ ई॰ को जयसिंह ने पूर्ण का किला जीस लिया। उसने किले के भीवर चृद्धानम के गजाने की यदी तलारा करपाई। धर्मक वरों की सुदा जाला गया, वर रजाना न निकला! मोहदमानित औषपुर भाग गया धीद वहीं के राजा अजीवसिंह के यहाँ सारण ली। यदि उसने वाह में मान प्रदेश पर अधिवार योग जा स्वा प्रदेश पर अधिवार योग जा स्वा विजय से न्या स्वा के का स्वा मान वहा और उसे 'राजराजेश्वर भी राजाधितां महाराज जयांसह सामाई' का विकट मास हुआ। उद्गतिह को जारा जा नया सरदार स्वीवार कर लिया गया।

मरहंडा शक्ति का अध्युद्ध — दिख्य में हुम समय मरहंडे धार्मी शक्ति बहा रहे थे। वे अपना एक महान साझाव्य बनाने का स्था देव रहे थे। १ ५०० ई० से वाजीराव सरहांडें था पेतावा हुआ। उसने हिलते हुए सुगत सामाय को नष्ट कर उसकी भीव रह नवीन मरहा-सामाय रामाधित करने की योजना बनाई। वाजीराव ने एक नहें सेना वा मंगठन क्या और उसका नेतृत्य उस्साही धोरों को मौधा। पहले दूषिया के बनेक दिले जीने गये और देरराजा के निमान से सुरुमेंहें हुई। मालवा के जिसान चीर जुमीदार मुगव सासन के जुममा से सुरुमेंहें हुई। मालवा के जिसान चीर जुमीदार मुगव सासन के जुममा से पहल चीहित थे। उन्होंने वाजीराव से सहाममा मौधा। 19२५ ई० में बाजीराव ने वर्मदे पालवा की जनता के कर दूर करें। सामाय की जनता के कर दूर को सामाधित के महान सामाधित कर सहसे मालवा की जनता के कर दूर को सामाधित की समरहे मालवा की जनता के कर दूर को

पी। महस्मदर्शों बंगरा को सरहरों का मुकायला करने के लिए मालया भेचा
गया थीर उसने बुझ समय तक उनसे लोहा लिया। परतु सीमित सापगों के
कारण सरहरों की यहती हुई शिंक को रोकना बगरा के लिए सामय हो
या। १७३१ ई० तक सरहरे मालता के बहुत थागे न्वालियर तक वद याये।
अगन्ने वर्ष मुगन शासम की थोर से राजा जयसिंह ने बाजीराव के साथ
धौलपुर में एक सिंध की। इसके अञ्चल्ता बाजीराव को मालता जा मायव
स्पेशार स्यीकार कर लिया गया। इसके बदले में बाजीराव ने बचन दिया कि
बह भिल्यों मुगन सामाज्य पर इसके न करेगा। परन्तु यह सिंध प्रधिक
दिन तक कायम न रही और शीह ही बाजीरान ने देही वक धावा बोल दिया
साधा मानवा पर अपना अधिकार स्थापिक कर लिया।

सरहंटों का दीखा। तथा दिल्ली पर हमला— 1929 है॰ में सरहंट उचरी भारत एक वह काये। वाजोराव कागरा के दिख्या भदारर प्रदेश में बावा। यहाँ से उसके एक दल न दोखाव पर बाक्रमण किया तथा शिकोदा-याद, जलेसर बादि को लूटा । मुहम्मदशाद ने दिल्ली से सागदीरान, धंगय तथा समादलजा—हन बीन मेनापियों की बाव्यकृत में कीन भेजी, ताकि सरहंगें की मागे बड़ने से रोका जाव। ये बीनों सलेन्य मधुरा में जमा छुर। पुर कीन रेवाकी की बोर भी भेजी गई। बाजीरान बचल पार कर खागे पदा

१. द्वारसाल बाजीराव को अपने पुत्र के समान ही मानवा था।

मार मुगल मेनायां को धीछे छोड़कर वह शीधना से दिली जा पहुँचा (६ यमेल, १०३७ ई०)। सुहम्मद्रशाह ने भवभीत हो उत्तरे सिंध की चर्च इक्त कर दी। इसी धीच मुगलों की एक जीज ने वाजीराज की संना दर हमश किया, परन्त यह तुरी तरह पराजित हुई। यन्य सुगल मेनाएं भी का रहुंची। इस पर वाजीराज खजमेर की योर चला गया श्रीर वहाँ से किर ज्वाविना पहुँचा। उत्त कार्र्यों से उसे शीध ही दिख्या औट जाना दहा।

दिही में सब यह तथ किया गया कि निजाम सामफताह की बगीर सानाया जाय और उसे मरहठा की रोकने का काम सींबा जाया ! सानारा भी स्वेदारी जयशिह से द्वीनकर निजाम के जड़के मानिउद्दीन की मींब दी गई! निजाम ने यहा प्रधान किया कि बाजीराज सब नर्मदा के उत्तर में न साने रावे, पर वह दसमें सफल न हुआ ! बाजीराव सीम ही नर्मदा वार पृष्टुक गया भीर उसकी मुठभेड़ निजाम की भीज से हो गई! निगाम द्वरी सरह पिर गया भीर उसने सिंघ की प्रधाना की ! खंत में उसे यह तय होने पर पुरक्तरा मिका कि सम्बन्ध में सेकर नर्मदा तक के भूभाग पर मरहठा साथिराय वनीसार किया जायगा सभा साजीराव की १० सामक की सीध दी जायगी!

नादिरशाह या आक्रमण सहस्मद्याह अयोग्य और विद्यार्थ सातक था। उसके सजी तथा धन्य वहे कर्मचारी भी प्राय निकस्मे थे। इर बारियों तथा पूनरे पदाधिकारियों से पारस्परिक हुँच्या हैये तथा विद्यार्थित क्षा दुर्ग हैये तथा विद्यार्थित कर इर्ध थे। जिससे शास में अनेक दोयों का उत्त्वस होना स्वाभाविक था। हस्स वाम उठाजर विभिन्न प्रदेशों के शामक स्वतंत्र हो रहे थे। धवथ, हवाहाबार वहीता, बंगाल आहि ऐसे ही सुचे थे। सरहडों को शामि बहुत वह गाई थी और वे चारों और दूर हुर तक साहस्मय करने तमे थे। धन्य अनक हिंर शामक भी स्वतंत्र या अर्थस्वतंत्र थे। जन्य का प्रतं शाम स्वतंत्र या अर्थस्वतंत्र थे। जन्य का प्रतं प्रता भाग शास्त की स्वतंत्र या अर्थस्वतंत्र थे। जन्य का प्रतं प्रदा भाग शास्त की स्वतंत्र या अर्थस्वतंत्र थे। जन्य का प्रतं प्रदा भाग शास्त की स्वतंत्र या अर्थस्वतंत्र थे। जन्य का प्रतं प्रदा भाग शास्त की

पेली दशा से बादिरशाह का भीपण बाकसण भारत पर हुसा। मादिर बपनी बहादुरी और पालाकों से दूँरान का बादशाह बन गया था। बादगानिस्तान जीतने के बाद वह बागे बड़ा और पेशावर तथा जाहोर के फतह कर 1928 हुँ॰ से बह करनाल था पहुँचा। सुहम्मदशाह ने सम्राहतात के साथ एक फीज नादिर को रोकने के लिए भेजी। बादशाह की राजपून राजाना तथा मरहाई से बावरवक यहायता प्रास्त को मकी। करनाल से भयकर युद हुया ( १३ जुलाई, १०३६ ), जिसमें दिशों की फीज हार गई श्रीर स्रनेक बड़े गोदर तथा कई हजार हिंदुरतानी निषाही काम धार्य । ईरानी भी बहुत गारे गये । इस जिजय में नादिर के हाथ खुट का बहुत माज लगा। मुद्दम्मद्रवाद वे उसके साथ स्रचि की वात ग्रारू की, परन्तु दूसी यीच वह कैंद्र कर जिया गया । विजेता ने जीस करोड़ रूपया तथा २०,००० धुवसवार प्राप्ति की माँना की !

मादिरगाह मुहम्मद्रगाह के साथ दिली पहुँचा। यहाँ उमने काले खाम का हुम्म दिया। केथल एक दिन में थीम हमार से खिरक बादमी मोरे गये। मादिरगाह दिली में लगभग दो मास कक रहा थीर कमोरों से जबदैस्ता रुपया चस्ताका रहा। मजा की इस थीथ महान् यष्ट हुए। दिली से यह लुटेरा १४ करोइ रुपये नक्द क्या लागभग ४० कुरोइ के जबाहरात लेकर ईरान लीटा! इतना ही नहीं, मुहम्मद्रगाह न उसे सिथ नदी के परली पार का सारा इलाका भी साँप दिया। नादिरगाह के लीटने के काफी दसय बाद रुक दिल्ली की द्रगा की योजनीय रही। जनता में भय की भावना समा गई। मानों में लूट मार की घटनाएँ वार्ष दिला होने क्यों तथा मुगल साम्राप्य की रही-मही प्रविधा समासमाय हो। गई।

प्रजा में नादिश्शाही फ्रत्याचार — नारिश्यात के धाकमण का प्रभाग कत पर भी एका। उसके सिराही अधार प्रचान कर पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने जवर्वस्ती धन वस्त्र किया। उस समय क्षत्र—भाषा के प्रसिद्ध किय पन चानद प्रश्वाचन में रहते थे। वे पहले दिश्ली में सुक्षमत्याह के सीर- सु भी रह चुके थे, बाद में युक्त धनवन हो जाने के कारण वे बन्नावन चले आपने थे भीर पहा एक रिश्ल का जीवन विद्या रहे थे। नारिश्याह के सुदेर सिराहियों ने यह सममकर कि उनके पास काफी धन होना उनके सिराहियों ने यह सममकर कि उनके पास कार प्रचान कहाँ था? कहते हैं कि वर के स्थान पर उन्होंने सिराहियों को ब्रज की रत्न देनी चाही, जिस पर सिराहियों कुछ कुछ हुए और उन्होंने धन आनव्य का हाथ कार बाज, पिसके फुलस्वरूप उनकी सुख हो गई। चाचा बुन्दावनदास आदि की रानाधों में मुन्दावन में किये गये नाहिश्याही अथावारा का उरलेख सिराला है।

यद्यपि सुहम्मदशाह द्याले भी वर्ष (१७४८ है॰) तक भादशाह रहा, ६८छ वह शासन की दशा को न निगम्सी हुई... सुपार सका । प्रांतों के स्वेदार सथा दहे सरदार निरंत्रण धीर स्ववंध होने लगे । प्रज्ञा पर धावाबार बहुने लगे । भारत का उलर-पित्रमों हलाजे विदे विशे । प्रज्ञा पर धावाबार बहुने लगे । भारत का उलर-पित्रमों हलाजे विदे विशे के हाथ पता जाना हम देश के लिए वड़ा दुर्भाग्यपूर्व हुआ। धव उस थोर से पाहरी आकांताबों के लिए मार्ग खुल गया। किसी भी ममब र्येयर दें की थोर से धव दिस्की पर हमला हो सकता था, पंजाब की खार पेकि नए हो चुकी थी, खता बहां प्रतिरोध की कोई मंभाजना न थी। बनवे कुछ पर्य वाद धी खार से खाइमाय हुआ, जिससे सरहतें की खहनवाह हुई शक्ति को महरा पर दुर्शन आक्रमण हुआ, जिससे सरहतें की बढ़वों हुई शक्ति को महरा पर अप पट्टी हुई शा चीर देश पर एक राक्तिशाली भारतीय सालाज्य स्थापित करने की बाजा दूर हो गई।

पंचाल प्रदेश में पठानों का अधिकार—19 यां सर्वो के धंत तक प्राचीन पंचाल जनपद में अफगानिस्तान में आये हुई कई पठान वंस र आवाद हो गये थे। वे जोग 'कहेते' नाम में प्रतिव हुए। श्रीववां (जि॰ परेली) इनका केंद्र हुआ और संभल का इलाका करेललंड कह लाया। १ त वों सर्वो के पूर्वार्थ में अलीमुहरमाद यहां का शासक हुआ (19 दे। ई॰)। यह जाट था, जो सुसल्जान पना लिया गया था। इसके समय में महैता-राज्य का थिस्तार यहुत पड़ा। नादिर के शाकमया के याद पत्री ने अपने को पूर्ण स्वतंत्र कर जिला। भीरे-भीरे वर्तमान बरेली, सुराहांबद, यहां वथा पीलीभीत जिले रहेलों के श्रीकार में बता गये। इतना ही नहीं, कुमायूं का एक यहां साथ भी ठ०के करने में बता गया।

पदानों का दूसरा केंद्र शाहजहाँपुर जिला था, जिसमें उनके १२ कुटुम्ब रहते थे। नीसरा केंद्र कह लाजाद था, जहाँ शुहम्मद्रवारे बंगस का आधिषण था। इनके समय में पूरा कह लाजाद जिला, कानपुर का परिचारी जाजा भाग, मैनदुरी, एटा, पदायुं के दी परमने तथा शाहजहाँपुर, इटावा और सजोगड़ जिला के भाग इसके अधीन थे। इस के राज्य का दिस्तार सम भाग ७,१०० वर्गमील था। वह हजाहावाद सूचे का सुवेदार नियुक्त किया गया था। जाटो मीर युंदेलों के साथ उसकी शुक्तोदे होनी हहीं। शुहम्मद्रवार चन्ना कामी था; उपके जंतापुर में २,६०० दिन्यां रहती थीं।

उत्तरमारत में राजनैतिक अशांति—१०४० से लंकर 1०४६ तक उत्तर भारत की राजनीति में बनेक वयंत्र-पुथल हुए। दस साल की इस

२. पठानों का उरहेख प्राचीन साहित्य में 'पत्रथन' नाम से हुआ है ।

स्वर्धि में प्रभावसाली शासको की रुखु हुई। १०७० में वाजीराव का देशत हुया थीर उसका पुत्र वालाजी राग पेशना हुया । १०७३ में सनाई वायित्व तथा मुहम्मद्रला बंगरा की मृखु हुई। १०७० में नादिरसाह, अन्में सम्राट् मुहस्मद्रशाह तथा निजाम और १०७६ में शाह और जोधपुर के राजा स्थायांनह रल जये। मुहस्मद्रशाह के यात्र कहमद्रशाह मुगल सम्राट् हुया। वह पहुत कमजोर शासक था और उसके समय में मुगल पंत्र की रही-सही इज्जत भी पूल में मिल गाई। इस का बजीर सफद्रलग था। १७५३ में यादशाह और प्रजीद क बीच काश्व हो ज्ला। इ तिजामुईला को नया सजीर वनाया गया। परन्तु धगले साल ही इमाद वजीर यना, जिसने खह मदशाह कीर कर लिया श्रीर वहादुरशाह के पीर्व धालमभीर दितीय की सम्राट् बनाया।

जयपुर श्रीर जोपपुर के श सकों की सु-खु के कारण वहाँ उत्तरा-(भकार के जिए क्षाने हुएक हो गये। जाडो श्रीर सरहाठों ने भी इन काग में में भाग जिया, जिनके कारण पारस्परिक मनशुरार तथा श्रमेक काश द्वां से हाना क्षत्रिमार्य हो गया। द्विला श्रीर पूर्व में श्रमें कोर कारसीसी व पनी श्रीक दिन पर दिन बढ़ावे जा रहे थे। वे भारतीम शासको के साथ सिध-विमन्न को नीत अपना कर अपना राजनैतिक स्वार्ध-साधन कर रहे थे। मर इंग्रें ने हुन विदेशियों से विजेच्य काल में अनेक बार सोहा जिया परमा असे जो मा प्रमुख स्थारित हो गया श्रीर क्षत्र के देश सार से सार से श्रमें को मा प्रमुख स्थारित हो गया श्रीर क्षत्र कहेगु नी भी स्वरंग्रस समार हो गया।

चृद्दनसिंह ( १७२२-५५ ई. ) — अब में यदनसिंह का खाथि पत्य १३ वर्ष तक रहा। उसने मुगल सम्राट् तथा जयपुर के सवाई जयसिंह के साथ मेल बनाये राज कर बाट शिक्ष को बढ़ा लिया। यूग चौर सिगितिनों के किलों के स्थान पर यदनसिंह ने मरसपुर, जीय तथा कुंभेर की उन्नति की। इन गौनों उगई में प्रसिद्ध महलों चौर किलों चादि कार निर्माण हुचा, जिनका स्थापय दर्शनीय है। चदर्नसिंह ने एक अच्छी जाट कीज का भी निर्माण कर लिया। १७४२ में उसने मृत्यु हुई चौर उसका पुत्र स्र्तमस जाट राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। यदनसिंह की मृत्यु के पहले से मी

म्राजमल के समय में जाट-शक्ति का उत्थान--स्वमल ( १०४८ ६६ ई॰ ) प्रशासी जारक बुजा। उत्तके समय में जाटों की शक्ति का यदा विस्तार दुष्या। गोहद (मध्य भारत) से केंद्र हावा (मयुरा जिला) ने तक का निस्तृत इलाका 'जाटवाइा' कहलाने लगा। सरहठा— काणजातों में यह नाम मिलना है। सुरवमल के शमय में कह रेवावाद के पराना में आपसी अगदी पहुत पर गया। उनके एक दल ने वाटों क्या सरहठों में सहायता माती। इनकी सम्मिलित कींज ने परानों को हरावर उनसे कठहगर का किला हीन स्वारा गरहठों के बाते करकर रहे कों को इमार्य की रहाई में लोई ही हिया। मरहठों के बाते वक्कर रहे कों की इमार्य को हराई में लोई ही हिया। यो में सिंध हुई, जिसके खतुसर सरहठों को हरावा का इलाका मिला। लाटों ही प्रभुता हुई में मैनपुरी ठक स्वारित हो गई।

जयपुर धौर नोधपुर राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न को सेकर जारों धौर मरहडों में धमनन हो गई थी। मरहडा ने १०७५ धौर १०५० में जयपुर पर पहाई कर राजपुरों को घपना छात्र बना वित्या १ वे इसके पास्टरों को स्वाप्त सहेद की होट से दगने जो। धारररकता पड़ने पर मरहडा की राज-पुरों ने कोई मदद नहीं थी। सुरजमज भी मरहजों से बीकन्ना रहने सना।

1943 ई० में बादशाह चहुमदराह चीर उसके बजीर सकर्रस्ता में मगदा ग्रक हो गया। इतिज्ञामुदीजा नया बजीर बनावा गया। सूरजमल ने सफद्र द्वारा विज्ञीत करने पर उदकी सहायता की। जरहरों ने सफद्र के विरोधी हमाद का पण बिया। इससे जार्टा और जरहरों के बीच बैमनस्य भा। मेरहर्ते की प्रापण्य — हम समय राजधानी दिली की दशा पदी 
दौरादोल हो गई भी। मरहर्ते के बार वार के हमलों से दर कर घहमदशाह 
ने उनसे सिंप कर की भी और उन्हें मुगल साकाल्य की रहा का पूरा धरिफार सींव दिया था। इसके बदले में मरहर्ते को धनमेर तथा धागरे की 
स्वेदारी, पंजाब और दिख को चौंच तथा धनेक दशी जागीरें मास हो गई। 
दिख्या, सालवा धौर विहार-स्थाल पर मरहर्ते का पहले से ही ममुल था। 
इस मनार १- वीं सिंप के सच्च में खल्य कीर इसाहराव को घोष कर माधसार मुगल साकाल्य का धायियय सरहर्ते को प्रस्त था

अहमद्शाह अन्द्राली — नादिरवाह की मृत्यु (१०४० है०) के यार घडमरहाह धन्दानी धकतानित्तान का व्यासक धन गया था । भारत पर उसके दसके खगावार होने नाते । मृतक समाद ने हम हमलों को रोकने का समक प्रकान किया । १०५९ है० में कान्यांकी ने नाहौर तक घर कर पूरे पवाध पर ध्वाना कन्त्रा कर निक्षा । वार्त्याह ने मरहजें से सहायवा के निष् प्रार्थना की, पर वे टाजके रहे । वास्त्रव में वाद्यांची पेशवा की धनूरदिखा के कारण मरहरू हिच्या में विद्रियों कथा व्यापीय राजाओं के साम सहने म्यावने में साम्यिक न्यस्त रहे । वन्होंने दलर पश्चिम भारत की धोर धावरयह प्यान मही दिया ।

दिण्ली की लूट— दिही की हमा बरावर बिगइसी गई। १९४३ ई॰ में बारों ने सफर्रवाग की सहायका से पुरानी दिखी के कई मुहवसे सुट बिये। युव से सोग कर के मारे इचर उधर आग गये। दिखी की जनता यहुन समय वक इस सुटवाट को 'वाटगर्टी' के नाम से बाद करती रही।

इसी समय बजराम ( बालू ) बाट दिली और बागरा के बीच लूट करने लगा था। उसने बहुमगढ़ में एक किला बनवाया, बहाँ से वह दूर तक भावे करता था। २ स्ट बनाबर, १०४२ है० को बालू मार दाजा गया भीर बहुमगढ़ के किसे पर मुस्तुसानों का मधिकार स्थापित हो गया।

मरहरों की जाज पर चढ़ाई— जनवरी, 1920 है। में मरहरों ने अन पर चनाई कर दो चौर टीया, भरतपुर क्या कुम्हेर के मर्दों को घेर लिया। गुरजमन इस समय कुम्हेर के किन्ने में था। भरतार होक्कर के पुत्र सर्दान

जहुनाथ सरकार—पाल आफ दि मुगल एम्पायर, जिल्द १, प्रष्ठ २७१।

की शप्यच्छा में मरहवों की फीज ने कुम्हेर पर बाहमण् विया। किले में श्राम लग जाने से खंडराव की मृख्यु हो गई ( १४-१-१७४४ )। उसकी नी रानियाँ चिता में जल कर सती होगईं। इसमीं कहिस्यावाई थी, जियकां नाम पर्मपरायणा रामी के रूप में भारतीय इतिहास में समर है।

जब मरहार होल्कर ने धपने प्रिय पुत्र राजेरान की सृत्यु का हाल सुना तो यह दु-ख से पागल हो उठा । उसने जाटों की नष्ट करने की प्रतिता की । संदेशन का सरकार करने के लिए पहले यह मधुरा पाया। वान्छाह सपा स्ट्रजनक ने भी खंडरान की सृत्यु पर दु-ख मक्ट किया। मई में दोनों पद्यां में संधि होगई। स्ट्रजनक ने मरहठों को तीस लाल रुपया देने का नाहा किया। हसके खलावा उसने सुनक नाहरणह सभा मरहठें को दो नरीड़ रुपया देने का भी बचन दिया। सुनक वस्सी इमाद स्था मरहठे कुन्देर होड़ कर मधुरा पत्ने साथे।

श्रह्मद्वाहि की कैंद्र— मुगल बाइग्राह की नीति बीर उसकी कायरता के कारण दिली की हालत बराबर विशवती गई। पानी में पैसे की वेहद कमी हो गई। सिपाहियों को महीना तक समजाह न मिलती भी, जिससे सेना में सस्तीय बहुता गया। ग्राही परिचार भी पैसे में तबाह हो गया। ग्राही परिचार भी पैसे में तबाह हो गया। ग्राही परिचार भी पैसे में तबाह हो गया। ग्राही परिचार भी लूटना ग्रुक कर दिया। कभी न हुई भी। अब कीन ने दिली क समीरों को लूटना ग्रुक कर दिया। नये प्रभी से कुछ करते-परि न न ग्राही के स्थार प्रभाव में प्रभी है के में महर्दी को सहर्य से ति कुछ करते-परि व न ग्राही अपने विश्वासक्त वर महस्तराह चीर उमकी माँ को कैंद्र कर विमा चीर बहादुरशाह के पोर्ट को झालमगीर दिसीय के नाम से महाद बना दिया। इसाद को इस कार्य में मदद देने के कारण मरहर्टी से जार, राजपूर, रहेंचे तथा भाव प्रवास कराय—सभी नारान हो। गये।

शन्दाली का आक्रमण्—दूसाद ने १७४६ ई० से पंजाय पर रन्ता कर लिया, निससे शन्दाली बहुत नाराज हो गया । उसने गृत्र वहीं सीज केल भारत पर चनाई कर दी । समले साल वह दिली की सीर दहीं। रहेंसे भी उससे मिल गये। इसाई टर गया और उसने चन्दाली की झाम समर्पेण कर दिखा। अब सेंदान साफ था । चन्दाली की कीज ने दिहीं पहुँच कर सुद्रमार शुरू कर दी और पनी साभी लोगों का चनार शह पहुँचाये। प्रज में अटद्राखी का प्रयेश — मरहठां की बड़ी कीज दिए या ही उद्धानी हुई थी। पेशवा की असफल नीति के कारण की द्वारा मरहठें का मजबूत जाहाजी बेड़ा १०२६ ई॰ में तष्ट कर दिया गया। मालाउर से संवाजी की अप्रयक्षा में मरहठां की केवल चीन हजार कीज प्रदाली के सुजलके में पहुंचा। खंडाजी करीदावाद से पिर गया और वहाँ से किसी तरह मान कर उसने मशुरा में अरण ली। स्ट्रानम की साहाजा की याचना की गांवा है। पर स्ट्रानम मरहतें से पहुंच विका हुवा था, वात. उसने उनका साथ करिया। वह सुनहर के क्रिके में चला गया। २२ कर्यरी, १०५० को अट्याली दिश्ली से दिष्ट खलकर मज में खला। मरहकों और बारों की धावसी प्रजन्यन का सहने पूरा लाभ उठाया। रहे कों का सरहार नजीय या, तिसकी पूरी मतद अट्याली को प्राप्त हो गई। मुगल बजीर हमाद उससे पहले ही मिल गया था। इस प्रकार सारी स्थिति को अनुकूत देखकर करदाली ने जाटो तथा मरहठी की शक्त को नष्ट काने कथा धियक से श्रियक धन प्राप्त करने का सरवय पह कर लिया।

पक्षनगढ़ में जार्डा को परास्त करने तथा उस नगर में जूद-मार करने के बाद करवासि में अपने दो सरदारां—बहात्तवी और नगीय को २०,००० सिपाही देकर उनसे कहा—"बारों के हसाकों में पुस पड़ी और उनमें लूटो-मारों । मधुरा नगर हिंदुओं का पित्रव स्थान है, उसे पूरी तरह नेस्ताद्द कर दो। आगारा तक एक भी इसारत खड़ी न दिलाई पड़े। जहाँ नहीं पहुची काले-माम करों भीर लूढ़ों। लूट में किसको को सिलेगा वह उसी का होगा। सिपाही लोग काफिरों के सिर काट कर लागें और नभान सरदार के लेमे के सामने डालसे जाँच। सरकारी सजामें से अत्येव सिर के लिए पाँच रुपया हुनाम दिया जायगा।"

मधुरा की विमिद्धी — जारों के हटने पर धकाानों को मधुरा नगर के बर्मद करने का पूरा मौका मिल मथा । १ मार्च, १० १० ई० को उनकी सेना परिचित्र मधुरा नगर में पुस पड़ी । उस दिन हो खी का ग्यौदार था। पार पंत्री क समातार हिट्ट खों की मार-काट क्या धन्य अग्याचार होते रहे । हिन् जनता में जुतारियों की संक्या वहीं थी । नगर में जो भी के मुसदमान वन्हें भी वहीं पोड़ा सथा । मंदिरों की मुर्चिमों को को के बाद उन मिल मार्ची को गोंदी की तरह उद्यावा जाता था। चन स्टूटने के याद मकान नए कर दिने जाते थे और फिर उनमें खाग कमा दी जाती थी। १,००० मानव प्राध्यों को हत्या करने के बाद जहां नहीं को स्तुरा की स्था की मार्चा खोड़कर चला गया। चलते समय वह सिवादियों ने कहा गया—"अप को हिन्द मसुरा में चने ई उन्हें भीत के बाट उद्याद दो। इसके किए तुन्हें एक खात करणा हामारी दिया जातेगा।"

नजीय चौर उसकी क्षेत्रा तीन दिन तक प्रशुरा में चौर उद्दर कर लूट-मार करती रही। गड़ा हुमा धन ठक लोड़ कर निकलवा किया गया। कितनी क्षियों ने चपनी इच्छर क्याने के किया युक्ता को गोद में सरया की, कितनी ही हुकों में दूब मार्ग। जो क्यां उन्हें सफ्तान जोगयपने नाय उद्दा से गये चौर उन्हें सुखु से भी अधिक बातनाई ओगने को बाय्य किया?!

गुरू प्रस्पष्यवर्शी सुसलमान ने लिला है कि "शहकों जीर बाजारों में सर्वत्र इखाल किये हुए लोगों के धह पहे हुए से जीर सारा राहर जल रहा या। किवनी हो इमारतें घराशायी कर दी गई थीं। यसना नदी का पानी नर-संहार के बाद माल दिनों कर लगावार खाल रंग का यहने लता। नदी के किनारे पर दैरागियां चीर मंगालियों की बहुत की कॉपहियों थीं। इनमें में इर कॉपदी में साधू के करे हुए निर के मुँह से लगा कर शया हुआ गाय का करा निर दिवाई पहला था।"

ं जहानकों अञ्चल से बस कर नृत्यायन गया और वहाँ बैज्य में की वही संस्था में हत्यायें की । उपयुक्त अस्ववृत्यों ने व्यपनी कावशी में लिखा है कि "जिथर नजर जाती सुर्वों के बेर के देर दिवाई वहते थे । 'सहकों से निकलना

जदुनाय सरकार—फाल आफ दि गुगल एंपायर, विनय २, ४४० १६, पृष्ट १९७-११६ ।

तक मुरिकल हो गयाथा । लागों से ऐसी विकट दुर्गेश धातीथी कि सॉस लेना दुभर हो गयाथा।"

महायन स्वीर चुन्दायन की लूट--- १४ आर्थ, १०५० है० को सदसदााह स्रव्दाली स्वयं अधुरा पहुँचा। यहाँ से यमुना पार कर उसने महावन मे देश डाल दिया सीर यहाँ भी लूट-मार की। यह गोड़ल को पर्वाद करना पाहका था, पर वहाँ के साहकी नागा संन्यासियों के सामने उसकी दाल गाता । ५,००० मागा को ग अपूत स्था कर सकताग सेना से लाइने को गणका । पर का मागा को ग पर साथ ही उन्होंने हुसने को भी जुद-पृति पर सुला दिया। सन्त में सम्बद्धाली ने सपनी फीज नायस उलाको धीर गोडुल नष्ट होने से यम गया । महानन के लेमे में हैजा फैलने के कारण सब्दाली के सिपाही मरने लगे। स्था वह सीप्र ही यहाँ से दिला के लिए एल पड़ा। शस्त में सुन्दालन को बार दिन तक पुनः लुटा- पूँका गया । मधुरा, एन्दालन सादि स्थानों से सब्दाली को लूट मे लगभग १ करोड राय की धनशाति प्राप्त हुई, जिसे वह सीस हजार पे हों, स्वसरे भीर उँटो में साद कर के गया । हमके प्रतिकृत वह कितनी ही कियां को यहाँ से सक्तानिस्तान के गया ।

प्रस्तासम्ब केटाकों ने किटता है कि याण्याकी के द्वारा पिण्यंस इसन पड़े पैनाने पर किया गथा कि धानारा से दिही जाने वाली सकक पर एक सोपड़ी सक ऐसी नहीं दिलाई पड़ती थी जिससे कोई बादसी जीपित वय रूपा हों। जिस रास्ते से ध्यट्याकी बज में झाया और फिर जिस सार्ग से लौटा उन रास्तों पर दो मेर समाज या चारा तक मिसना दुलंभ हो गया?!

२१ प्रावं को अकतान सेना प्रावात भी पहुंची और उसने वहाँ के किले पर श्राक्रमण किया। सक्वी हुई लागों में श्रवनानों में हैंवा फैलने के कारण अकदानी ने सेना को झागरे से बुला लिया। श्रव वह अफतानिस्तान को छोट पड़ा। रहेला सरदार नजीवलों को श्रव्दाली ने दिली का प्रशासक बनाया। पंजाब में श्रद्धाली ने अपने लक्के तेमूर तथा सेनाएति वहानरारों को नियुक्त किया। यह जहानलों एक बार फिर जाटों के राज्य में रूपया उनाहने के लिए पहुंचा। वज उसे वहाँ मनवाही रकम न मिली तो वह मधुरा नगर पर फिर टूट पड़ा और लूट गसोद करके दिला पड़ा को भी स्वाप्त करारी के स्वाप्त की भी स्वाप्त वार्योद करके दिली वापस गया। इस प्रकार १०५० का पर्यं मत भी भी स्वाप्त वार्योद करके दिली वापस गया। इस प्रकार १०५० का

जदुनाथ सरकार—वही, पु० १२०-२४ ।

प्रस्दाली का पुनः स्थाक्रमण्— महे, १७५० है० में मरहरों ने मागरा पहुँच कर सुरामस्य से समकीता कर विद्या । श्वव वारों की महावता से उन्होंने रहेलों से फिर दोषाय होन विद्या । इसके बाद उन्होंने रिही की जा पेरा । रहेला सरदार नजीव ने खुद करना जिलत समम्म कर संध कर सी। गजीव चाहता था कि वह पारदाती से सिक्ष कर मरहरों के साथ एक स्थायो सांच करा है, परंतु मरहरे इस पर वाजी न हुए। दिली पर प्रधिकार करने के याद मरहरे पंजाव की मोर नहें । स्वन्नावी का सकत ती देश पर महानकों भाग कर सिंच नहीं के पार चोल गरे । स्वन्न साव हारे देश पर मरहरों ने स्विकार कर लिया और वहाँ बद्दीनावेश को स्वन्ना प्रविनिध नियुक्त किया। इस प्रकार मरहरों ने कटाइकी को स्वयन कहर राष्ट्र यात विद्या।

धनदूबर, १ ३-१ र ई० में हत्याजी ने आरत वह किर चनाई की ।
महरू देहेलों सभा जवज के नवाज के शिक्षण छन्त्रवार में उन्होंने हुँ भीर
अपनी शिंक एवं समय को नष्ट करते रहें । इसी समय इमार ने भावनमीर
अपनी शिंक एवं समय को नष्ट करते रहें । इसी समय इमार ने भावनमीर
विशा कर उनके स्थान पर कामजरण के घोत ने दिली का वादशाह चना
दिया। परंतु मरहूजों ने धावनगीर के लक्के को 'शाहपालम' के नाम से
पातराह स्थीकार किया । व जनवरी, १७६० ई० को धन्दाजी को कीन से
महरूजों की मुक्तेम दिली के सामने हुई । मरहूजों का नेवा नेचानी देस सबाई
में मारा गया। धन्दाजी ने दिली पर प्रा कम्बा कर लिया । इसाद वर कर
भरतपुर भाग गया। धन्दाजी ने किर दीन पर आक्रमण किया। उन समय
सूरजमल वहीं था। मरहुजों ने किर दीन पर आक्रमण किया। उन समय
सूरजमल वहीं था। मरहुजों की सेना का नेन्प्य धन मरहुग महत्य किया
पीर यह दिली की थोर चल पड़ा। धन्दाजी दोधाय की चरेर चीर गया पीर
सन्दर्शन में उसने धपनी सुधनी बाल री। बन दोनों भोर से पुद्र की
नैयारियाँ होने कर्गी।

दिष्य में सदाशिबराव आऊ मरहरों की एक बदी सेना जंकर हा
पहुँचा। उमने अफनानों के निखाक राजपुत राजाबों से सहायना मींगी, पर
चह उसे प्राप्त न हुई। आऊ ने चिना अधिक प्रयास के दिशी पर कम्बा कर
दिया। अब मरहरों भीर अफनानों के बीच जहाई रोकने के लिए सिंप को
पर्वा चलने लगी। इस पर मुस्तमल नाराज हो गया और वह मरहरों में
पत्नम होकर वापस खाना गया। सेचि की जो नात चल रही भी वह भी
निष्मल हुई धीर दुद अनिवार्य हो गया।

पानीपत की युद्ध — १ नयम्पर, १०६० ई० को पानीवत के प्रसिद्ध मैदान में मरहडों व्या चफगानों की फीलें चा दर्शी । नरहरों की सेना ४४ हनार भी, जबकि फद्दाली के पास ६२,००० फील थी। उसे हहेलों का पूरा सहयोग प्रात था। दो महीने उक दोनों कोर की सेनाएँ विना गुद्ध किये वही रहीं। १०६२ ई० के प्रार भें संसालात युद्ध हुआ, जिसमें दोनों इसी हिंस भारी सहार हुआ। चन्य में मरहीं की हार दुई और उनके इसे सेनिक मारे नये। एड्डरेरे सैनिकों ने भाग कर कन में गराय जी। इस समय स्ट्यम समुद्धा में ही विषयान था। २० मार्च को चन्द्राली दिही से वाइस चल दिया। दिही का प्रियासि कसे नजीय को सनाया तथा जाहीर में भी उसने चपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया।

मधुरां का गांति-सम्मेलन — पानोपत के युद्ध के याद भविष्य में गांति नगांपे राजने के उद्देश्य से मधुरा में पुरू समा हुई। इसमें अफगाना out रहेंबेर के ब्रतिरिक्त जाट, मरह्दा तथा मुगल प्रतिनिधियों ने भी भाग विषय। । पाण्य इस सम्मेलन का कोई स्थापी फल न निक्ता। स्राजमका गांति के एक में मिललू न था। बहु तकालीन गरिस्थित का लाभ उटा कर पत्था प्राप्त-कार वाना चाहताथा। खुलाई, ६९ में ही उसने बागरे का किला के निवा भीर काले दो वर्षों में जार सैनिक शिक के बहु सम्बद्धन कर जिया।

स्रजमल की सृत्यु — आगरा बीवने के याद स्रजमल ने नेवात पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वहाँ से वह गुनगान की अंद बनने लगा। यह बाहता था कि हरियाना प्रदेश की भी जीत कर उसे प्रज सें मिला लिया जाय, पर्दु स्रजमल की यह इच्छा प्रति न हो नफी। नो लं उसके कहर यह थे। इस समय रहेला की शिल भी बहुत वही चही भी। वनका सरवार नजीव दीआव वथा दिखी प्रदेश न स्थामी यन गया था। शब्दात के पास रहेला ने स्रज्मल पर अजनक आवस्य कर दिखा। स्रज्ञमल के साथ इस समय इनितने ही सिपादी थे। उसकी सेना जजाहरतिह के नेतृत्व में पीछे थी। इस में कि जी गाल राष्ट्रणी ने स्रज्जमल को समार कर दाला। किर उसके किर को आले में छेद कर लाट सेना को दिखाया गया। जाट साग अपने प्रिय राजा का इस प्रकार अन्य देसकर हवाम हो गये! उस समय रहेला में पित ना कुछ किये ही वे यायस करे सके हो में पीना वुद्ध किये ही वे यायस करे सके स्था में विना वुद्ध किये ही वे यायस करे सके

जवाहर(सिंड (१७६२-६८ ई०)-स्राज्यस्य की ऋतु के बाद उसका पुत्र जवाहरसिंड मज का राजा हुया। यह बढ़ा बहाबुर था, पर उसके बर्जाद से दुष्प प्रमुख जाट सर्वार नाराज हो गये। वद्दगसिंह और सूरजमल ने अपने समय में योग्य थीर साहसी जाट सरदारों को राामन में ऊँचे पद प्रदान रिये थे। उनकी सहायता से बाटों का एक प्रवृत्व सगटन र्र्वयार हो सव। था। जाट सेना में कई यन्ये युरोधियन सेनायित भी रखे गये थे। नये शासक जवाहर-रिवर ने सैन्य-संगठन में परियार्वन किये। अब विदेशियों में केवल दो स्थान समस् कथा मेंडेक रह नथे।

मयम्बर, १७६४ हैं। में जवाहरसिंह ने दिली पर हमला में ल दिया ! वधौँ इस समय रहेको का सधिकार था। जवाहरसिंह ने मरहठी श्रीर सिपली में भी सदायक्षा जी। बीन महीने कक दिली का चेरा पढ़ा रहा । इसी नीच मरहरों के नेता मरहार ने खपके से रहेजों के खरदार मजीव से मुखह कर जी। जयपुर के राजा सथा जपहर का कीश आई एवं कक्ष जार सरदारों ने भी मजीय को भीवरी मद्द पहुँचाई । इसके परिखामस्यरूप जवाहरसिंह की दिली का घेरा हटाना पड़ा। वह अब धपने विरोधियों से बहुत रुष्ट हो गया चीर जीवन पर्यन्त उनले बहला क्षेत्रे के ही प्रयत्न करता रहा । १७६४ ई० में जबपुर के शासक से जवाहर ने युद्ध छेद निया । इस खदाई में दोमां और के बहुत से धोर सैनिक मारे गये। जून, १७६८ ई॰ में जवाहरसिंह के एक सैनिक ने बागरा में उसका वध कर डाला । उसकी ऋखु से जाट-शक्ति की यहां धका पहुंचा। अवाहर के उत्तराधिकारियों में पूंता कोई न हुचा जो विस्तृत मज-प्रदेश पर जाट सत्ता को जमाने रखता । जाटी की गर्फ घटती गई और घीरे-र्घ रे देनका दाधिकार केन्न भी सीमिश हो गया । जाटी के घरेल मगई उनकी शक्ति को विश्वज्ञातित करने से सहायक हुन्। बहेलों के प्रायस्य तथा सरहता शक्ति के प्रनद्ध्यान से भी बाद शक्ति का द्वास हो गया ।

त्रज की शासन-द्यवस्था— बद्रमसिद के समय से लेकर प्रवाहर-सिद्द की मृत्युपर्यन्त विस्तृत प्रज प्रदेश पर ताटों का धारिपरय रहा। ये तीनीं शासक बीर कीर प्रतिभाशाली थे । यद्यपि सरकालीन राजनैतिक परिस्थितियों क कारण इन्हें खनेक लड़ाद्रगों में भाग लेना पड़ा तो भी यज प्रदर्श भी रहा तथा यहाँ की शामन-स्वस्था की चीर इन्होंने पूरा प्यान दिया। बच के शामन-अवंभ में बाद शासकों के द्वारा करेक उपयोगी पार्च किये गये । इक्सर के राज्य-काल में जो भूमि-स्वस्था हुई थी उसमें धव कई परिवर्णन किये गये। प्रकार के समय में पुक बड़ा परमना सहार या। उसके धव चार भाग किये गये—सहार, ग्रेरमह, कीसी तथा शाहपुर। संगीयला परगना भी दो भागों में बॉट दिया गया, जिनके नाम सोख तथा सोंसा हुए । फरह का एक नया परगना बना। मुरसान, सहपत्र और मॉट के परगने भी सम्भवतः इसी समय वने । • यज प्रदेश के श्वन्य जिलों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन किये गये हैं।

जाटा की शासन-न्यवस्था थन्य भारतीय राजाओं-जैसी ही भी। प्रभाषणाली जाट सरहारों की जागोर ही गई थीं। ये सरहार केंद्रीय कोप में मालगुजारी पहुष्यांत थे और राज्य की रचा में सहायला देते थे। हम काल में सहायला देते थे। हम काल में खुद माय होने रहते थे, जिस्से एक घण्डी कीन का रखना धनिवार्य था। जाट सैनिक थीर थीर साइसी योद्या होते थे। धनेक खुदों में जाटा ने थपने सीयं ना परिचय दिया। इनके खुद का उग पुराना था। परन्तु थीरे थीरे यह खुद भाव दिया जाने लगा कि नई खुरांदीय खुद प्रयासी का सीखना यहुत खावरयन है। इसके जिए हुन्न थन्य दुरांदीय कहानों को नियुक्त निया गथा, में में देत की सैनिक दिया को देते थे। उक्त होन 'शासकों के राज्य कान में मरहतपुर, दुर्नरेंद, हीग धादि स्थानों में मजबूत किनों को पर धन्य हासारी का निर्माण हुणा। जाट राजाधों ने ब्रज के सारहतिक स्थवों की राज्य मान में में में में महत्वपूर्य योग दिया वह हतिहास में यिरस्परयीय रहेगा। मधुरा, बुन्दावन, गीवर्थम, लामवन खादि अनेक धार्मिक विश्व कि महत्व हनके समय में पुत पढ़ी। वहाँ क्राय हमारतों के हारा खनेक धार्मिक वार्य निरक्ष विषय गये। शिवराज तो श्रवी के बारा खनेक साम में पुत पढ़ी। वहाँ क्राय हमारतों के हारा खनेक सामय में पुत पढ़ी। वहाँ क्राय हमारतों के हारा खनेक सामय में पुत पढ़ी। वहाँ क्राय हमारतों के हारा खने सामय में पुत पढ़ी। वहाँ क्राय हमारतों के हारा खनेक सामय में पुत पढ़ी। वहाँ क्राय हमारतों के हारा खने सामय में पुत पढ़ी। वहाँ क्राय हमारतों के हारा खने सामय में पुत पढ़ी।

पर्वतीं जाट ग्रांस्क — जनाहरतिह की खुलु के बाद उसका द्वीरा माई रतनिवह साक हुआ। वह प्रश्ने पूर्वजी के विषरीत आसामस्वद राजा था। 1 ७६ ई के में उसने पूर्वप्रान की बाता की सीर बसुना के निगारे एक वह उसन पा भावीनन किया। इसमें खार हजार नर्विवर्षे हुलाई गई। असने मार्जेई रूपानट नाजम एक जाएवरा को स्वतने वेशों प्रयुत्त पा प्रतन साम सीप दिया। यह तास्वस्त स्वयं की प्रतने के पहुत सा धान सीप दिया। यह तास्वस्त स्वयं की प्रश्न करमाती प्रतास था। उसने रत्तरिह की जालन दिया था कि उसे पारस पथर की मार्म् करा देवा। एक दिन वह राजा की मार्मूली भावाचा से सोचा मार्म देवे का हुनर क्लिस रहा था। इसी भीका पारस्वस्त प्रतास सुधाई ने रतनिवह की मार दाला (म्ल्योस, १७६६ ई के)। , साज के मीर्मों को जय इस इस इस इस्टरना का प्रता कता तो उन्होंने ग्रामीई की भी समास कर दिया।

६. ह्रेक ब्लावमैन-मधुरा गजेटियर (इलाहावाद, १६११), ए० २०१।

रतनसिंह का पुत्र केसरीसिंह घभी बहुत द्वीरा था । घतः रतनसिंह का भाई नवलसिंह सेना की सहायता से राज्य का घविषारी हो गया । इस पर उसके दूसरे आई रखप्रीयसिंह ने दुख खोगों की भड़का कर उन्हें धपने पस् में कर खिया। इस तरह परेलू ऋतके का प्रारम्भ हो गया।

रयातीवसिह ने सरहरों से भी सहायता बास की । १०६६ है० में नये पेशवा साधवरात ने एक बढ़ी कीज उत्तर भारत को भंजी। इनमें रामध्य तथा संगोजी थिये का खंदका महाइजी खादि धनेज योग्य मेनाएति थे। रहेवों ने भी नरहरें से सरित वर जी। दे साथ, १००० हैं० के दिन रचजीतिक ने मरहा सरदारों से भेंट को। उसकी तहायका से सरहां की बीस हजार सेना ने सुन्हेंर को थेर जिया। नजनिव हस समय बीच में था। सरहां सेना ने बुन्हेंर के बास-पास गांधी वर्षांदी की।

सोंख-अडींग का विभासकारी युद्द-मरहडी ने चपनी कीज का हुन भाग सथा यदी तोपों के साथ तुकोशी होएकर को मधुरा भेजा । उनका इराहा होसाद पर ऋधिकार करने का था। इसी बीच नदलसिंद दींग से गोपर्यंन की मोर चला। साँख के पास पहुँच कर उसने सरहठों पर आजमय करने था विचार किया। कतान समरू तथा मैडेक ने उसे समभाया कि इस समय युद्ध करना डीक न होगा, परतु उनकी यह राय स्वीरार न हुईं। दानशाह समा नागा लोगो के नेता गुलाँई बाजानद ने युद्ध का समर्थन दिया । आसिरनार दो हजार प्रदूसकारों के साथ दानशाह ने मरहुदो पर हमला बोल दिया (६ ग्राप्रैल, १७७० ई॰ ) । मरहरो ने जाट सेना को निर्देयता के साथ नष्ट कर निया. वचे खंचे लोग भाग गये। नवलसिंह स्वट भी मैदान छोड़ कर माग गया। इसान मैंडेक भी बढ़ी इदिनाई से प्राया बचा सका । आद सेना का वित सवालन न होने के कारण ही जाटों की यह हार हुई। इस युद्ध में लगभग दी बजार जाट सैनिक मारे गये और एक बढ़ी संस्था में पायल हुए। उनके दो हुजार घोड़े धीर वेरह हाथी मरहटों के हाथ खरी। इस युद्ध में धनेक शरतीर जाट सैनिक भी काम खाये। इतने योदा किमी तमने गुढ में नहीं मारे गरे थे ! मत्रलसिंह की चहरदशिता का ही यह परियाम था कि जारो की प्रयत्न शक्ति हुस प्रकार यह हुई । कालसिंह प्रदीन होता हुआ दीन नान ह्या । सरहरों ने उसका दीय तक दीक्षा किया । वहाँ से जीट कर सरहरा सेना सवस में जमा हुई और दोशाय पर शामग्रद करने का कार्यप्रम प्रनाया जाते लगा ।

भ्रा सरहरों का सिक्षा उत्तर भारत पर पूरी तरह जम गया ! पेशवा माधवराय वहा भीतिङ्गाल था । उसके सहायकों में भी नाभाष्ठजीस पादि योग्य द्यक्ति थे। इस बीच उत्तर में सिधिया थीर होक्सर के योध छुछ मन- प्राव पैदा हो गया, जिससे मरहरों की शक्ति को काफी घड़ा पहुँचा। पर तु इस स्थित प्रधिक समय वक न रही ! १००० ई० वक दोषा का एक वहा भाग मरहरों ने जीव लिया। नजीन की खुख के बाद रहें से भी उनसे मिल गये और मरहरों के जीव लिया। नजीन की खुख के बाद रहें से भी उनसे मिल गये और मरहरों ने जीव लिया। नजीन की खुख के बाद रहें से भी उनसे मिल गये और मरहरों के दिवस हा स्था का नवाव भी घवड़ा गया। १००१ ई० में मरहरों ने छित पर भी क्वा कर लिया। शुगल वादशाह शाहमालम ने प्रध प्रविच की रिही पर भी क्वा कर लिया। शुगल वादशाह शाहमालम ने प्रध प्रदेश की सरहों के हाथ सींप दिया। प्रजाय से पठान लीग हट गये ये भीर बहु दिवस सींग प्रधान विशेष थे। सिक्सों ने थीर-थीर पंजाय पर स्थमा स्थिकार जमा जिया और स्थमी सेना का खण्डा सगठन कर लिया।

द्य प्रकार श्रव सरहडों की शक्ति उत्तर शारत में सबसे वही चढ़ी थी। परन्तु दुर्भाव से १६ नवंबर, १७७२ ई० की साधवराव के वाद उसका होटा भाई नारावश्राव के बाद उसका होटा भाई नारावश्राव के बाद उसका होटा भाई नारावश्राव के बाद उसका होटा भाई नारावश्राव पेशवा हुआ, ५२ श्रॅंग के वृद्धंग्र से वह मारा पा (३०-६-७३)। अब उत्तराधिकार के लिव सरहटों में शुद-कता ने जोर ५कडा। नानावइनीस आदि सर्वारों ने नारावश्राव के शिशुद्धन सवाई माधवराव का ५६ लिवा, परन्तु श्रन्थ कुछ मरहटा सर्वारों ने ग्रॅंग को के साथ सिलकर रायोधा का ५७ लिवा। इस श्रावसी अताई में ग्रॅंग को प्रवार्भ श्रांक कान का प्रश्च तीम सिल स्वा। बगाल, रिवार क्या उद्दीसा में तथा त्रीष्या के हुछ आग में उनके देर सज्जती से वस सुके थे। श्रव उन्दे उत्तर भारत में भी श्रवनी वाकन वड़ाने का मींख प्रति तथा। वस्तु तथा श्री श्रवनी वाकन वड़ाने का मींख प्रति वाव।

जाट सिक्त का पतन— बादों की शक्ति दिन पर दिन चीप होती का रही थी। उनके योग्य सेनावित मारे जा चुके थे। युद्ध का नवा दंग इस समय भारत में प्रचलित हो चुका था खीर श्वेक देवी राज्यों में उसे श्वनाया जा चुका था, परंतु जाटों में युद्ध की दुरानी ही परिपाटी जारी थी। उनके दो पूरोपीय शहानों में से मैडेक १७७२ में जाटों को होइकर मुगलों से जा मिला। इसके दो साल थाइ समस् भी चला गया।

रुहेलों से पुद्ध--दानशाह की बाव्यवता में सितम्यर, १०७३ में बाटों ने मुगल बादशाह के खिद्धाक शुद्ध छेड़ दिया। शहररा के पास सुसलमानी सेना ने वार्टों को प्रशस्त कर दिया थीर उनके सामान को सूट लिया। दनकें र के पास किर सुद हुया, जिसमें सलीगड़ के चंदू गूजर थीर जारों ने साल देगा का मुक्तायला किया परन्तु यहाँ भी लाटों की परान्य दुई भीर लगभग २००० जाट सिपाही मारे गये। यन मुगल मेनावित नजफ ने मीका पाकर लाटों के राज्य पर पाना बोल दिया। याउमला में पहुँचने पर भनित पाक पाहों सासिंह नामक जाट सरदार उससे मिल गये। इनके मिलने में नजफ पें कि हिम्मत बहुत वह गई। या जाट सोग सहमान कथा उसके दिख्य के भाग से इटने सामें । जबलांदा के पास का पूर्वा हिम्मत में नजफ पें को विरोध का मुक्तायला कर सकती। नजफ पों की निक शक्ति न यो जो विरोधियों का मुक्तायला कर सकती। नजफ पों के सीम ने मज प्रदेश की वार्टी मारे की साम में को साम के स्वा को मारे के साम में हिम्मत साम गये। उहें जो ने गींव वार्टी के किन हो में में सिपा के साम गई। राजा ना सामित हो को सिपा को स्वाम के साम में शरा में । परन्तु दुइ दिन बार वार्टी महानी दर गई थी कि वह कई नगह मैदान योद कर भाग गई। राजा ना सामित है ने होडल के सामीप कोट सम में अरख जो। परन्तु दुइ दिन बार वार्टी महानी हम सीप काराया। नजफ पों साम प्रेमी करसान हो साम पर साम गई। राजा वार्टी महाने के होडल के सामीप कोट सम में अरख जो। परन्तु दुइ दिन बार वार्टी सहार में बाल दिया।

प्रसाना की युद्ध— ३० अवन्वर, १३०३ के दिन बस्तान के समीप जारों और सुगखों में धरामान युद्ध हुआ। असक जार मेना का नेतृत्व कर रहा था। इसके घरिष्क वालानंद गोतिह के साथ पाँच हुजार नामा जारों को तरक थे। योच में नवजीसह यपने चुने हुए सिपादियों के साथ था। सुगलों की जीन में पाँच हुजार जवाइ रहेव कथा वही संदया में पुत्त यारे थे। दोपहर के याद युद्ध असरम हुआ और उपने वही संदया में पुत्र नाम के पाद युद्ध असरम हुआ और उपने वहा असाम का अवानक मारकार होती रही। नवजिसह के निकल भागने पर बार की ज उस्ताद भंग होगया। वो भी समस्य बरायर लड़वा रहा और उसने मुगल सेना को विवार विवार दिया था दिया। उसके सहामक जोषराज के परास्त मुगल सेना को विवार यारा। यात में मैदान नकफ के हाथ रहा। जगभग शे हजार जार सिपादी सम व्यार गये, जब कि विरोधी एस के दी हजार तीन सी भारमी मेरे और सबह हुएँ।

जबाइरसिंह के समय तक युव्यमगढ़ जाट राज्य भी उत्तरी सीमा ना महत्वपूर्ण केंद्र रहा था।

मरकार – यही ३, प्र₂ ६६ ।

मुगल सेना ने नवलसिंद के खेसे में पहुँचकर उसे लूटना शुरू किया। इस तुर में उने अपार संपत्ति मिली । साथ ही जाटों का तोपलाना, हाथी, धों कोर करें स्भी अनके हाथ जगे। बरसाना का नत्रा शहर भी लूटा गया भीर उमे पूरी तरह बर्बाट कर दिया गया। सगभग भगने सी साल तक बरसाना उपेन्तित प्रवस्था में वहा रहा । भूगल सेना कई दिन तक वहाँ पढ़ी रही । इसके बाद वह बावस कौटी और शस्ते में कोटवन पर भी उसने कन्जा कर बिया। ११ दिसंबर, १०७३ को आगरा पर भी नजफर्ओं ने स्थिकार कर लिया। प्रात्तरा का किला वर्षों से जाटों के प्रथिकार में था। परन्त यह अय उनके द्वाप से निरुक्त गया । बरसाना की द्वार तथा बल्लभगढ़, कोटबन, धागरा भारि किलों के हाथ से निकल जाने पर जाटों की शक्ति यहत कमजोर हो गई। उनके दो योग्य सेनानायक समरू शीर संडेक भी शत्रश्रों से जा मिले। १७७५ है • से नजफ ने जाट प्रदेश पर फिर धाक्रमण किया और कामा (कामवर्म) पर प्रपना क्रधिकार कर लिया । कामी इस समय जयपुर के शासक के श्रधीन था । नजफ के सेनापति श्रकरासियायलों ते इसी समय सादाबाद भीर जेबर के परगर्ना पर अधिकार कर लिया और तीन सहीने बाद रामगढ के मजबूत किसे पर भी करता कर दिया। सामां की जीवने के लिए जयपुर के राजा और जाटों ने मिलकर प्रयान किया। मरहती ने भी उन्हें इसमें सहायता दी। काफी समय के यद के बाद सगलों से कामां कीन लिया गया।

स्याजीतिसिंह— नवक्षित की खुरबु (१० कास्त, १०७५ है०) के बाद करेका सरहार रहीमदाद ने नवक्षित्व के बादक पुत्र केसरीतिह को कीत के सिहामन वर बैटा दिया और नवक्षित्व के सारियों को भगा दिया। जब रवागीतिह को कुम्बेद में यह सब जात हुआ वच वह हीग की वर्ष क पद्मी। उसने रहेजों से बीग को जीन विवा। युद्ध में तासमा चार हवा। उसने रहेजों से बीग को जीन विवा। युद्ध में तासमा चार हवा। उसने रहेजों से बीग को जीन विवा। युद्ध में तासमा चार हवा। उसने रहेजों से बीग को सिवा चहुत माजवृत्य या। शीम के समीप हो गोपालगढ़ नामक एक दूसरा हुगे था। हम होनों के बीच विद्मुल उद्यान था। किले के क्षन्दर महल तथा सरोवर व्यक्ति स्थापता व्यवस्थ के बीच विद्मुल अवात था। विक्र के क्षन्दर महल तथा सरोवर व्यक्ति स्थापता व्यवस्थ के बीच विद्मुल अवात था। विक्र के क्षन्दर महल तथा सरोवर व्यक्ति के प्रतिक्र के। बीग का जवाहरगंज नामक याजर वस समय बहुत प्रतिद था।

डींग का पतन-श्रीत के इस महस्वपूर्य मह को जीवने के लिए ग्रमखों सीर रहेजों ने कई बार प्रयत्न किये थे । परन्तु आर्टों ने प्राण-पण से किसे

की रचा कर उसे शत्रु के इत्थ में जाने से बना लिया। दुर्भाग्य में यह रिधित श्रविक समय तक न रही। श्राइसी मतभेत तथा टचराधिकार के सगदो ने जाट-शक्ति की कमजोर कर विया। १००६ में नजफलों के बंतृत्व में डीग का घेरा दाला गया। श्रवध की कींज से निकासे गर्व हिम्मतबहादुर तथा उमराव-गीर नामक दो गीसाई प्रदर्भ छह हजार साथियों वथा जनाई के मामान सहित मजका से मिल गये। दीन से कुन्देर तथा कामां जाने वाली सदकी की नाकेबंदी करदी गई, जिसमें बाहर से किसी प्रकार की सहायता का ६ईचना बन्द होगया । दीग के किले में सुरचित जात सामग्री दुव दिनों में ही समास हो गई । इसी समय अधंदर खकाल पढ़ा, जिससे हालत और भी पिगद गई। किसे में पुज साट हजार जाट थे। परम्तु मूल से पीड़ित होने के कारण यहुत ते जीग रावीं-रात बाहर निकल गये, यहाँ तक कि श्रंत में किले के अन्दर देवस दस हजार जाट रह गये । नजफर्जी के बसीभगा में पह कर शीम के बहुत से लीग उससे वा मिले। एक दिन बाद रणवीत सब भी दीग को छोड़ कर करोर की मोर भाग गया । अप सुगर्कों ने किसे पर धादा बीस दिया। शहर के कई साग जला दिये गये चीर बेहद लुद-सार चीर हत्या हुई। चनेक बाट रानियो स्था धन्य कितनी ही कियों ने बलास्कार के भय से बाहम-हाया कर की। यह हुए जाटों ने सुगल सेना पर बाकमख किया बीर लहते-लहते बीरगाँव की मास हुन्। नजफ भीर उसके सिपादियों के दाथ लूट का बहुत-सा सामान जगा। द्वीग के पवन से जाटों की शक्ति की गहरा घट्टा पहुंचा।

इस प्रकार विस्तृत सब प्रदेश से बादों की प्रभुता का चस्त हुचा। रचजीवसिंह के कविकार में चब केवल भरतपुर का किला चीर उसके द्यास-पास की भूमि, जिसकी कामरूनी १ लाख रुपये थी, रह गई।

उत्तरी दोश्चान की विजय — हीय पर क्षिण्यर करते के बार नक्फरों ने मधुस और धलीगड़ जिलों की धोर प्यान दिया। धन्द्रपर, १००६ ई० में कफरासियावरों ने मधुस पहुंच कर रामुना को धार किया। इस समय यमुना के उस धार जाट धीर गुजर लोग शिक्शाली थे। इनका प्रधान राजा फूपितइ था। वह सुरमान चीर सालनी का शासक था। नकक चीर क्षफरासियाव की सम्मिलित कीज ने वहक्द सुरमान पर बस्जा वर लिया। राजा फूफ सासनी चला गया, जहाँ उसने सुगलों से लेथि कर ली। इसके मनुमार सालनी चला क्या कुक इलाक राजा के चिकार में रहे चीर सुरसान पर मुगलों हा धम्बा हो गया। 19-1 हैं में नजकराों की मृत्यु के बाद दिली के शासन में फिर श्रास्वक्या शास्त्रम हो गई । नजक सुराज राजनीतिज होने के साथ वहादुर सेनापति भी था । जाटो की शक्ति को पंग्र बनाने में उनका प्रमुख हाथ था। मरहटों को भी नजक ने सुख समय तक शांगे वड़ने का मौका न दिया। उसके बाद श्रामासियाय मोसवरणी वनाथा गया। वर्ते वह मस्दारों के श्राभक्ती मतावों के कारणा ज्यादा हिन कक न टिक सका श्रीर सालभर बाद ही हस पद से हटा दिया गया। बाद्याल साहबादम की कमजोरी श्रीर श्रदृरदर्शिता के कारण सदसारों में बापसी विरोध बहुत बढ़वा गया।

महार्वी [संधिया— शक्ती की सृर्धु ने वाद धकरातिवान को मीर-परमी का पन मिला। परंतु उसके थौर हमन्नानी के बीच भी फाइर पैना हो गया धौर वह भी तुक्त दिन बाद मारा गया (२-३१-३७८-४)। ध्रम महादमी विधिया के उत्तर सारी जिम्मेदारी था पड़ी। जिम समय धकरातियाक मारा गया उम समय सुगल वाद्याह थागरा में था। उसने था महादमी को हो मजदे प्रियेक थोम्य सीर शक्तिर्वेश समय कर उत्तकी शस्य जी। यादगाह ने सिथिया से मोरचच्यों का पन प्रदेश करने तथा साम्राम्य की रथा करने के विद्या वहा। महादमी ने दिला वहा। महादमी ने सक्तानी था पर करने किया सम्मान्य की स्था करने के वार बार्याह की प्रार्थना स्वीवार वर खो। वह मुगल केना का प्रधान संनापित भी बनावा गया। इससे इष्ट पुराने मुसलमान सरदारों में द्वेष की व्याग नहक रही। परंतु सिन्धिया ने बढ़ी इसलावा के माथ मारे कौटों की दूर कर दिया। उसने यहाँ वक चाला निकास दी कि बिना उसकी बाला के कौई बारगाह म मिल नहीं संबंधा।

श्रालीगढ़ किले की विजय — सहादजी वा घ्या वा वालीगढ़ की थोर गया। यहाँ भी ध्वफरासियाय के परिवार वाले ध्यमा ध्विवर कामये हुए थे। महादजी १९ क्षप्रैल को मधुरा पहुँचा। खगभग ध्वमहोने वह मधुरा वधा धौरवाट (केरगढ़) में उसका निवास रहा। ' महादजी का प्रफरासियाय के फुडुन्य वालों के साथ द्वारू से ही यहा ध्वस्ता स्था। उत्तरे उसके बहुन के वोद्याह से कहकर केंची सिलक्त दिल्लाई थी, परंतु ध्वफरासियाय की विच्या सिया प्राच कुटुन्यों ने महादजी के विचार महीं रखा। ये खोग ध्या ध्या कुटुन्यों ने महादजी के दिना नहीं वाहरे थे। उन्हें

१७ अन्द्र्यर को वादशाह शाहबालम भी चीरपाट खाया खोर यहाँ लगभग दो मास वक रहा । इस स्थान के प्राष्ट्रविक सोंदर्य के कारण इसे सिधिया ने चुना था ।

धंग्रें गों से भी भीवरी सहायता प्राप्त हो रही थी । महाद्रजी के द्वारा हम यात पर धापिक करने पर अंग्रें गों ने विरोधियों को सहारता देना बंद कर दिया। जब आसाती से खंडीगढ़ का किला मिलाना कटिन होगया तम महाद्रजी ने रायता पाटिल को २,००० घुड़सवारों के साथ खंडीगढ़ पर धामनाय करने भी याजा दी। कई महीनों के बाद खंडीगढ़ का किला सिंधिया के खंडिका की खात ही पर धामनाय करने ग्रंथा करा (२० नवंबर, १०५२ ई०)। इस किले की बील से ४० हनार द्वारा करा तथा तकद धा जराहरात और लड़ाहे का बहुत वहां सामान मरहते के हाथ लागा। खंडीगढ़ के बदले में सुरसान का किला धकरासिया के कुड़िययों की दे दिया गया तथा हुन धन्य जागीर भी उन्हें दी गई। धलीगढ़ के किले में याद्राह के पहुत से कीमती जवाहरात थें, जो खकरासिया को दिये गये थे। जन उनका पता नहीं चला से महादा की बे बह मालूम हो गया कि हममें खरहासिया की कई बेनमों और कुड़ सरदारों का हाथ है तो उतने उनसे कहाई के साथ कीमती जवाहरात बस्त किये। का हाथ है तो उतने वनसे कहाई के साथ कीमती जवाहरात बस्त किये।

गोसाइयों का विरोध - इस समय गासाई वंधु उमरावगीर कथा हिम्मत्तवहादुर वहे शक्तिशाली हो गये थे । हिम्मतवहादुर मुगल पादशाह से मिल कर सहादजी को नीचा दिखाना चाहता था, परंतु उसके सब प्रयत्न व्यथ हुए। महादजी ने उसकी जागीर का एक बढ़ा भाग छीन लिया धीर उसके करने में केवल काँची के समीप मीट वालका श्रीर वन्त्रायन की जागीर रहने दी। नागा सरदार थय बन्दाबन में थाकर रहने खगा। परंत वह खपके-खपके सिधिया के जिस्ब कार्य करता रहा । हाथरस तथा मुस्मान के जाट जमीवारी की सहायता से उसने दोधाव में प्रपनी शक्ति वहा जी । मरहरों के सरदार कंपावर्णन के मारे जाने पर हिस्मतवहादर की हिस्मत वह गई और अपने वहें भाई उमरावरीर के साथ उसने होशाय के एक बढ़े भाग पर करता कर लिया । उसने धवध के नवाय-वजीर से भी सहायता की माँग की। महादजी को जय गोसाई की इस चार्ल का पता चला तन उसने श्रपनी फौज को दोशाय की सर्फ भेजा। गासाइयां ने पहले तो मरहरा फीज को पराजिल कर दिया, परंत्र भाद में उमरावगीर धावनी सेना के सहित कासगंत की धौर भाग गया। लग-भग पुत्र साख उक गासाई लोग शांख रहे परंतु फिर इसके बाद उन्होंने महादजी की परेशान करना शुरू किया।

राजपूरों से मुठमेडू — १०८७ हैं० सक महान्त्री जयपुर के कगड़ी में पैसा रही। इसके बाद उसने दक्षिय की खोर प्रवास किया । १४ सून की यह जासमोव सामक स्थान पर पहुँचा । इत्यके ममोच ही माउदुनों के साथ उसरा भयंकर शुद्ध हुचा। इत्यमें दोनों कोर के बदुव-में सैनिक मारे गयं। राजपूर्वों का प्रमिद्ध सहायक सुहम्मद्वेग हमदानों भी शुद्ध में मारा गया। पिना किसी हार-बील के यह शुद्ध ममास हुआ। जगन्त, 5==2 ई० को सिधिया तक्ष्में के मैदान हो डीम की बोद सीट दुवा।

नयपुर के साथ युद्ध में मरहठों को शिक्त को यहा घक्टा पहुंचा और उत्तर भारत के युद्ध से निवाही मिधिया की कीम में शक्त हो गये ! श्वव उनके गुरुषों को अपना सिर उठाने का भीता मिला, परन्तु महाद्रकी हससे निराश नहीं हुआ। होग में यह परानी छेना को सुमद्राटित करने में का गया। नाट राना रखजीशतिह ने उसकी पुरी तरह से सहायता की। १७८० दें० में ह्रसाहलयेग नामक सरदार ने खागरा पर अधिकार वर खिया और निषिधा की कीम को चम्चल के उस पार नाने पर विवश किया। रहेला मरदार गुलामकादिर भी हस्माहलयेग से मिला गया। गुलामकादिर ने १६ यबहुवर ने दिल्ली पर बाजमण कर दिया। उसने सुगल माह्याह और उसकी येगमों को अधंकर यावनाएं पहुँचाई। वादगाह की बाँल निकाल कर उसने यमे पंचा कर दिला (१० स-सन्त)। ने सहाह वक गुलामकादिर के सोसहर्षक कोंग्रेस विश्वी नगर पर्या उठा!

महाद्रजी का दिच्या की श्रीर जाना— महाद्रती शवनी परि-स्थिवियों के कारण सजदूर था। सुगल वादणाह ने रहेकों के प्रावनमा के पह से उनसे सहायला की याशना की थी, परंतु महाद्रजी उसे महायला पहुँचा सकन में श्रामध्ये था। यह मालजा में सेना खुदाने श्रीः पिरं, थियों का सामना करने में लगा रहा। उसकी अनुपरियति में न केवल दिही पर रहेकों का श्रीप्रार हो गया भीवनु सामरा, इन्हेर खादि हुवां के भी हस्माह्यवेग के बस्ते में पक्ष गये। इन्हाह्यवेग ने अरवपुर पर भी आज मण विया (धर्मेख, ३०६८ ई-)। परन्तु जांगे और माहकों की समिमिल्य कीज ने उसे प्रशत्न पर दिया। धीम क मेंदान में मरहुज मरहार रानासा ने बादों के साथ मिलकर इस्माह्य ने को चुरी तरह हराया भीर उसे भागरा की और भगा दिया।

मधुरा-बृ-दावन से द्वानों का इटना—महादवी के भालपा की चार जाने पर वचर में जो बन्धरधा फैल गई थी तसका साभ उठा कर हस्माहलनेन ने मसुरा बुन्हायन पर भी धपना धपिकार स्थापित कर जिया या । देवजी गरखे नामक सरहरा सरदार पाँच हजार युष्सवारों को लेकर मथुरा की थोर चरा पद्मा । उसने इस्साहलवेग के द्वारा नियुक्त किये गये व्यपिकारियों को मथुरा सं सार सगाया थीर फिर वृन्दावन पर भी श्रियकार पर सिया। वृन्दावन में इस समय इस्माहलयेग के सात सी सिपादी दो तौधों के साथ नियुक्त थे। सरहरा चौज को देरारर इन सिपादियों ने यमुना पार कर साथ नियुक्त ये। वस से वाद सी मार हाले गये पार वहत सी सार हाले गये थीर वहत से साथ निया हो से दूर वर सर गये।

इसके बाद दयजी जीरचाट होते हुए दोषाय चहुणा। मरहकी ने
महावन स भी रहेजो को मार भगावा (जून, १७६८ है०)। दोषाय के कई
हजाका पर प्रियमार करने के बाद हरसाइस्त्रेय की प्रामरा में तुरी तरह
परास्त्र किना गया। इस बुद्ध में मरहका को स्त्र में जाड़ों से बड़ी सहायता
मास हुई। जाद जोग काने मत्रय में निवर्भी काला-तथा का स्वाधितय सहस् कर समर्व थे। माजारण जाड निकास में भी स्वयम्य की भावना स्पास
थी। मरहका नी कोज में भी इस समय द्वती तथा रानाका जैसे योग्य नायम
तथा मई मासीसी समावित थे। प्रामरा की हार से इस्माइस्त्रेय को भारी
चित पहुंची। उसकी सेना का एक बड़ा भाग समास कर दिया गया परि
सदाई का उद्धत सा सामान मरहसे के हाथ लगा। इस विजय से डसर भारत

गुंचामिकोदिर—िशी वर शुलामकारिर का चापिपाय कृत समय कह हो गया था । मरहका नी सेना उत्तर की वीर बराबर यहवी गरें। जब शुलामकारिर ने यह सुना कि सरहक सधुरा तक वहुत्य गये तब बह तथा सम्माज्ञकी गर्छहा व्यवा गये। वे दिखी था गये बीर वादयाह के कृत सरकारों की सहायता से उन्हार वादयाह की फीज को परास्त कर दिया। गुलाम कादिर का चापिपत्य लगभग दाई महीने तक न्हिरी पर रहर। वह चाहता था कि तंमुर के वंश रा सर्वनाथ हो जाय और हमीनिय उत्तर राहधालम और उत्तर वादयाल की सहायता यह वादवाल कि तंमुर के वंश रा सर्वनाथ हो जाय और हमीनिय उत्तर शाहबालम के स्थान पर विदायदात को दिखी की गरी पर वेटा दिया (३ १-७-१७४=) ।

सरहरों का दिल्ली पर पुन: अविकार—श्वन्द्रवर, <sup>1</sup>१० सन ई० में रानारत और निस्ता दादा के नेतृत्व में सरहत सेना ने कहेबों की परासन कर निष्ठी सरह और जिन पर पुन अपना अधिकार कर रिक्षा ! सिंधिया वा मंडा कित से दिली के विजे पर फहरने ज्ञा। रानामां ने वादणाद में भेट कर उसे धीरच कैंगाया (१६-१०-८८) । हिम्मस्ययादुर गांसाई कुछ समय पहले ही बादसाद का सहायक वन गया था।

पुनिभिन्नदिह का खाँत—रानारां ने सब दीसाव की खार प्यान दिया। बहेबा सरदार मुखानकाहिर से उसकी कहूँ बार मुहमंद हुई। रानावाँ को इन युवों से बेगम समस् से बड़ी सहायशा मिकी। २० सन्दूबर की मर-हुइ फीज ने सालीगढ़ के किले पर खांधकार कर लिया। गुशामकाहिर सपनी रखा के लिए इभर-उपर भागशा रहा। धन्न से उद पण्डा प्रापा मा महार्या निधिया के पास मधुरा भेज दिया गया। (३१-२२-व्या)। बाह्यां नाहपालम ने महार्यों को लिया कि सायाशाही रहेले की वाँग्रे किशन खी बाई। फलत. गुशामकाहिर संध्या किला गया थीर फिर हुलाक कर मार काला गया।

महाद्वी निधिया श्रीर अञ्चल्यासकादिर के पतन के याद महादती का मञ्जाब उत्तर भारत में पुनः श्यापित हो गया । उसने सपुरा की धपना केंद्र यनाया । सपुरा श्रीर एक के धन्य स्थानी से महादती को यदा मेम था । उसने एक के मंदिरों को उन्युक्त हस्त से दान दिया और यहाँ के धनेक गिर्थस्थों का पुनरद्वार कराया। आहुच्या-नमस्थान के समिप जिल्लाल पोनराष्ट्र के पुनर्निर्माण सिवया के द्वारा ही कराया गया। हम खुंड के किमार वैउकर सहादती अपने इष्टर्श्य श्रीष्ट्रच्य की स्तृति के पद्द गाया करते थे। उनकी इष्ट्रा भी कि जनसंख्यान पर समाजान केशव के मंदिर का निर्माण किर से किया जाय, पर अनेक कार्यों से यह इष्ट्रा पूरी म ही सकी।

1948 हैं। में पूना से महादाजी की यह आदेश मिला कि साही कमान हारा मज के मक्सल तीर्थशानों की पेशवा के शासन के संतर्गत कर दिया जाय। महादाजी ने इस कोट कपना प्यान दिया। उस समय मज के एनेक स्थान जागीर रूप में दूसरों के अधिकार में थे। ये जागीरें यहुत पहले में उल्ली ग्राठी थीं। शोने गोड़े महादाजी के प्रयन से मुख्य थीत उसके धामनाम का प्रदेश पेशवा के प्रतिनिधियों को सींच दिया गया (जनवरी, 1981)।

महादची की बीमारी — १०८६ ई० की प्रीप्त ऋतु से महादची मधुरा में सक्त बोमार पड़ा । उसके वैदो और इक्रीमां ने जवाच दे दिया। उन्होंने पताया कि शिषिया को वास्त्य में बोई रोग नहीं है, बिल्ड वह क्रियो जारू के प्रभाव से पीषित है। इन्दायन की एक जातूगरनी ने स्रोकार किया कि उसने गोसाई किम्मुब्यहादुर के कहने से सिविधा पर जातू हिया है। ज्य उसे पुरुकत पुरस्कार का लालच देकर रोग-नियारण का उपाय करने के लिए कहा गया तब उसने वैसा ही किया और सिविधा का रोग ए मतर हो गया!

स्वस्य होने पर महावृजी ने गोसाई को बंज देने का निश्चय हर किया। उसने हिम्मतथहातुर को जुलवाया, पर नह चालाओं से निकल कर खलीयहातुर को नरका गया। सहाद्वाने ने खलीयहातुर को कहलाया कि यह नीसाई को वापस कर दे। परत पूना द्वार की थोर से हमका विरोध किया गया। इससे सिविधा और खलीयहातुर के चीच मनसुराव पैदा हो गया छोर सिविधा के सम्मान को भी बहा चका पहुँचा।

मरहठा मरदारों में मनिभेद - इस घटना का प्रभाव घड्छा नहीं पड़ा । उक्त दोनों मरहठा सरदारों में खावसी मत्तमेद बढ़ता गया । तुकीनी होवकर को पना में इसिकार मेंना गया कि वह उक्तर भारत में महादानी भी सहायता कर सरहठा राक्ति को वहा दें। पर तु त्यंकोंनी मशुरा के सभीप पहुंच वर खकी- वहादुर से सिक्त गया और सिविधा का निरोध करने बमा । यह विरोध यहता ही गया । होकहर सिधिया से उक्तर भारत के इलाकों में ध्रपना हिस्सा माँगने जगा । महादजी द्वारा वस्तुस्थिति के समकाने पर भी उक्तमन दूर न हुं। इधर जवपुर, जोधपुर खादि के राजपूत सिंधिया से पहले से ही गराम ये। पूना तरवार भी खब महादजी के प्रतिस्त्व हो गया । इससे महादजी के सामने गंभीर समस्याप उच्छा हो गई। और भारत पर टढ़ सरहज गासन प्यापित करने का उनका विचार स्वसमान रह गया।

निधिया-होण्डर युद्धं — किविया और होश्कर के बीच सर भेद वहाँ कक पाता गया कि दोनों में खुद चिनलार हो गया । १०६६ हैं० से खासेशे की कहाई से दोनों वर्षों की वदी हालि हुई । इस खुद सें होश्वर की हार हुई। पर वापकी नैमनस्य जीर भी नता । सरहा राजिक के भंगरित करने चौर भारत पर वहते हुए विदेशी प्रधुत्त को रोकने के बजाब सरहडा सरशर एह-कल में हुरी कर्ड फंग गये । यूना चंद्र से खब ठक जो निर्वता गर्थ गार्ग-निरंधन प्राप्त थे, वे भी समाहमाच हो गये। दूधर चंग्रेन चवार भंगि देन सेना को खिंक शक्तिस्ता वना कर भारत दर पूर्व करा । इंटिस सत्ता तमाने का प्रथान करते जा रहे थे। महाद्जी की मृत्यु — महाद्जी ने अपने जीउन' के शन्तिम वर्षों में इस बात का अस्तक मदान किया कि मरहुत बेताओं के शापसी विवास का अस्त होकर एक बार फिर मरहुत-रान्ति को सगदित किया जाय। इसके लिए वह एसा दरवार नी गया। परंतु वहाँ नाना फदनीस आदि के दूसर उसका जो निरादर किया गया उससे महाद्वी की आग्राशों वर तुपारवात हो गया। अक्ष में ३२ फर्वरी, ३७६२ ई० के दिन अनेक मसरों का विकेशा एव इसल राजनीतिक महाद्वी परलांक सिधारा। उसके विवा होते ही मरहुत साहान्य व्यापित करने की आग्रा भी लंग हो गई।

हसी वर्ष पेयावा की भी सुर्खु हो गई (सबहुबर, १७६१ ई०) कार इस पद के लिए पूना में पद्यंत्र शुरू हुए । धिमसानी को क्रम नया पेयवा बनाया गया, परतु कुछ दिन याद ही कामीराक दिवीय इस ,यद पर बज़ारी गया। इसी साल प्रदृष्टवायाई का स्वर्गवास ( १३-५-६१) होन पर दुर्छ होवकर दसका उत्तराधिकारी हुआ। । हो वर्ष याद दसकी सुर्खु होन पर दुर्छ पुढ कलाई के धनवर ययावधरान होस्कर गदी का स्वामी हुआ। । इसर महान्त्री का उत्तराधिकारी दीलतरात सिधिया हुआ। । इस दीनों मुख्य पराला के भीख धारमों बेमनस्य ने हुकती सम्बुत जहे जमा की कि उनका निर्मुत्तन सभव न हो सका। इस वैमनस्य का जो फल भारत को सुरावना पड़ा नद हुत हैए के इतिहास का एक धाराव शावनीय घटना है ! इसका उपलेख थांग दिया अपना।

मठा बहे थीं मृत्ती के खाँत में ब्रज की दशा — मरहरा ग्रामन-बाल में मज की दशा का कु परिचय सफालीन मरहरा कागजाती स्वा विदेशी लखकों के विवरणों सामात्र होता है। १०६२ है क कारक में महादजी उत्तर जाता में पूर्व की खोर गया था। उस्त समय उत्तर के वृद्ध मंत्री में से प्रयक का शायन प्रथंप एक स्वेशर के द्यापीन था। ये पूर्य इस महार थ—(1) दिही, (२) पानीपछ, (३) दिखाना, (७) उत्तरी दोखान, (१) मध्य दोखान, (६) माळवा। मज महश्य मध्य दोखान के खत्मत्व था, जिमरा कंद्र कोपल (स्लोगक) था। मध्य दोखान की सालाना खामदनी इस समय देशीस खाल प्रयाची शुरू ज्यापन नामक एक वीर कासीकी ध्रयसर को मज या खिकार भाग जागीर में दिखा गया था। उसने मरहरा मशासक नोपल आह के साथ निवकर दोशान की पड़ी पुश्चला के साथ रचा जी। पूर्व में अर्रेज तथा उत्तर-पश्चिम में लिक्त चरना आधिवस्य कराने की तारु में थे। इनस तथा जार्ज शामस जैसे हुटेरों स सरहरा राज्य की रचा करना उस समय बहुत धावस्थक था। १००२ हैं के में महाद्वी की मृत्यु हुई थीर इसी वर्ष के मन्त में रू-काम भी भारत स चला गया। खब सिधिया की धीर से सर्वा बादा उत्तर भारत की प्रशासक नियुक्त हुया। यसपि कावा योग्य प्रीर अस्तिय सासक था लोगी उत्तर कारत की स्वा के प्रशासक था लोगी अपला के सिधियितों के कारण और मुक्तव्य किंद्र से से से से सिधा निस्त है वह सासन को ठीक महार से सेमाल न सका। उसके समय में खन्य प्रदेशा की तरह मज में भी थेशी उहुत खायवस्था का होना स्वामाविक था।

सदादबी विधा जलना दादा को मुद्रुस एवं अब के कन्य दीर्घराजों से पहुत प्रेम था। उन्होंने मन के इन स्पन्नों की रहा क लिए चनेक नार्य किये। प्रहत्यावाई का नाम भी इस सन्य में उत्तेसनीय है। काशी की तरह मुद्रुस-पून्त्राक के फनेक मेदिरो हाटा शादि के लिए इस धर्मराच्या राजी ने दान दिये। प्रकारद्वीं गती में, जय तक मज पर मरहते का शासन हट रहा, यहाँ पहले-जीनी लूट मार या विध्यंत के काट नहीं। हुए चीर यहाँ की साम्हतिक महत्ता प्राय चन्नव्या बनी रही।

सरहर्डों की पतन — अहाइजी के सासन काल में सरहर्डों की शक्ति की खेंद्रों न सली भौति जानते थे। खत उन्होंने सरहर्डों से सुज्जकर युद्ध करने का साहत नहीं किया। इस महान सेनानी की ख्रायु के बाद मरहर्डा राज्य पर काले पाइल में हमाने लगे। सरहर्डा की खाएसी कजह, गोप्य नेताओं का सभाव तथा सैनिक शिक्ष का हाम— वे तीन प्रमुख नारव्य थे जिन्होंने सरहर्डा स्थावन को पिरमुलिक कर दिया। १ श्रेषी गयी का भारम सरहर्टा शिक्ष नारा का सुष्क हुआ। पश्चकरान होक्डर ने थयना अध्येत कराने की जाजसा से कपनी फीज द्वारा श्रीक्यायथ को राँद्वा दाला। उसकी खद्दारिता के कारण सहाराह का पतन प्रस्कार श्रिकार के जाया महाराह का पतन प्रस्कार श्रिकार प्रकार ने वाल वर सने कमें जा क्या महाराह का पतन प्रस्कार श्रिकार के वाला । पता में जब शांतीराव पद्या ने होल्डर से वालो स्वाव का को दे उपाय न देवा जव सने कमें जो के हाथ जाया समयोग कर दिवा । १ श्री दिवयर, १००२ है का नित सरहर्जा होता से वहा समावा दिवस बुधा। इसी दिन पेशना ने क्योन में संचित्र पर स्थाने को प्रदेशना प्रधी दी सरक्वा में साँप दिया। वस समया सेना एन की बोह का प्रवास प्रधी दी उसके प्रवास वामी वामी से प्रधान की पीर का विश्वप (१३-४-१००२)।

श्रंत्रों की शक्ति का प्रसार—इस समय भारत में धंगेज गवर्गर जनरस वेसेजली था, जो धपनी पृथ्वीति के लिए इविहास में प्रसिद्ध है। 1988 ई० में टीड की ग्राप्त के बाद तथा हैदराजद के निजान को धरना स्थायों महायक बना लेने के बाद प्रंत्रोज दिख्य की चीर से बहुत-कुछ निजित हो गये। श्रय दन्होंने महहठा राज्य क बारों धोर से बेरारंद्री हरू कर दी।

१० नयंबर, १६०१ हुँ० को प्रवस्त के नजाय सम्मार्श्वप्रसाना के माप सिंप कर स्रोम जो ने नवाब से दहेकरांड, मैनपुरी, इटाबा, कानपुरी, कर साबार, इसाहाजार, साजमगढ़, यस्ती सीर गोरकपुर के जिसे के किये। इन दिस्तों के मिख जाने से संग्रे जो की यहा साम हुत्या। इन सब जिसे को एक में मिख कर इनमें नई सामन-स्ववस्था प्रारम्भ की गई, जो जनवा के खिए वही आ-कर्षक प्रनास हुई। स्वनेक स्थानो घर मेखे, आजार साहि के सायंजन किये गये। इसनवा कल यह सुमा कि निविध्या के स्थान हीशाय से पहुत से स्वाधारी एवं साथ सोगा सह सुमा कि निविध्या के स्थान हीशाय से पहुत से स्वाधारी एवं साथ सोगा सह सी राज्य में सक्ते गये। इसाम सहस में हुई की एक बढ़ी मेडी स्थापित सी गई, जो महान सास्वर्ध का वेन्द्र बनी।

मरहठा-द्वां प्रों ज युद्ध — यंग्रे को ने यम मरहहां के विरद्ध पूरी सैनिक वैपार कर की । लाई लेक ने सेना को नरे दंग का प्रशिवण दिया। वेलेजनी ने एक ध्यविधिय वीजना देश रकर की कि युद्ध का प्रारं भे स्थालन किस महार से किया जाय। उसने एक पालाकी का कार्य यह भी किया कि ती यांग्र द्वारोपी अफलर विधिया की कीज में थे उन्हें जालच दंकर प्रश्नी थीर मिला लिया। युद्ध ते विद्धार्थियों भी स्माप्त प्रकार के मलोभनों में प्रेंत कर प्रमी की के सहायक वन गये। मरहरों की जो सेना र स्वाप्त के इसोभनों में प्रारं प्रारं भी वह पिछले साल प्रयां में प्रारं जेस प्रयाग्य सेनाएकियों के नेतृत्व में विषद धी वह पिछले साल प्रयोग प्रतं जेस प्रयाग्य सेनाएकियों के नेतृत्व में विषद धी थी। उसमें पहले-पी तेजी, हिस्सए भीर पालाशी न रह गई थी।

, स्रातीगढ़ और सागरा की विस्तय — इस परिस्थित का साभ उटा कर सेक ने कोषल (सलीयह) में पेरें द्वारा संचालिक सरहाज फील को गड़री हार दी (२२ म-१म०२)। बालीयह बा किला यब प्रमां मां के हाथ कारी पेरें सलीयह से भाग कर मधुरा बाया। वहाँ उसने कुछ-फीज इकड़ी की 1 परन्तु उसके सिध्या खायरण के कारण होगा ने उस पर प्रदान। विश्वास स्त्रो दिया । सितंबर, १६०३ ई० में लेक ने दिली को विजित किया। मुगल यादशाह शाहधालम ने अपने को अब अंग्रेजों के हाथ सींप दिया (१६-६-०३)। २ अबदूबर को मधुरा और १८ को आगरा पर अंग्रेजों आपिएव्य स्थापित हो गया । इस प्रकार उत्तर भारत के तीन प्रधान किलों—दिली, अलीगढ़ और शारा पर उनका कृष्या हो गया । नवंबर मास में लासवादी का भीपख पुद हुआ, जिसके अन्त में सिधिया को की प्रधान सहत हुई और मरहरा शाक ने गहरा प्रकार पर प्रकार के अन्त में सिधिया को की किय परसह हुई और मरहरा शाक ने गहरा पर अल पहुँचा। इस युद में भरतपुर और अलदर के जाट सिपादियों को अभित में की धीर से लहना पहा, वर्षोंक जहराजा ने कुछ रिन पहले प्रमेजों से सींघ कर जो थी।

सिर्फि जासवादी के ऐतिहासिक संप्राप्त के प्रतिहित्क दिष्या में भी असहूँ की लदाई में मरहठों की पराजय हुई ! गुजराव, महाराष्ट्र, उद्दीसन आहि के अमेक सरहठा गढ़ एक के वाद एक धंमें जो के हाथ पदने गये ! १७ दिनंबर, १००१ को नागपुर के मरहठा शासक रचुंची सांसके ने देवराँक से संप इत्तर प्राप्त के पहन का नदा आमा के स्वार्थ कर दिवा चीर उनकी अधीनता स्पीकार कर की । इसके बाद ही १० दिसंबर को दीजतराव सिंधिया धीर अंभेजों के बीच सर्जी अंभनगेंव की संिव हुई ! इसके खनुसार सिंधिया को गंगा-समुना दोष्टा का सारा इलाक एखंवया इंस्ट इंडिया कंपनी से सींच देना पड़ा । अपन कई किल और इलाक एखंवया इंस्ट इंडिया कंपनी से सींच देना पड़ा । अपन कई किल और इलाक प्रतिमा उने अमे जे से मंगे जो को देने पड़े स्था अधीनता की शार्त इसीकार करनी एखं।

न्न प्रदेश पर खृदिश श्राधिपत्य---इस मकार सर्जी संजननावं की संधि से मज प्रदेश पर से सरहरी के ज्ञासन का मन्त हुया ( १०-१६-१६-१६-१)। सम सपुरा, सामार, प्रावीगढ़ सादि के विले पूर्णत्या बृदिश सासन के मान्य माप्य । सरवपुर, स्ववधर, करीजी तथा गाविवय पर सब भी देशी शासकों का प्रधिकार रहा, परन्तु उनकी स्ववंत्रता सीमात कर दी गई। उन्त सर्थि के समय मरवपुर के शासक स्वजीविवह थे। सिधिया का जी अधिकार सुगल समाद पर या वह भी उक्त संधि के प्रभाद समाद हो गया। या सुगल बाइशाह की स्थित नगयय हो गई सीर वह पूरी तीर पर पृदिश संस्था में सा गया।

विदेशी संभिन्नी कहा विवश्या— विवश्य काल में कई विदेशी बाबी मन में माथे। उनमें से कुछ ने मधुरा तथा मन्य रवानों का वर्षन किया है। १०४२ ई॰ में बॉस्फ टीफेन्बैबर नामक एक फ्रांसीसी बाबी भारत मावा घीर यहाँ बद्धत वर्षों सक रहा। यह मश्चरा में भी वाया, धीर यहाँ के व्यवक रागों का रसन हाल लिया। योपुल की नायत यह लियत है—''यहाँ की विश्वों की सारी वर्षों ही जाती है, यहर नहीं की जाती।''' शामद उनने पुल से समुरा के स्थान पर गोपुल लिख दिया है, पर हो सकता है कि धव के त्याभग रोगों वर्ष यहने गोपुल लिख दिया है, पर हो सकता है कि धव के त्याभग रोगों वर्ष यहने गोपुल में यह प्रया रही हो जो जात कर मधुरा के धीवां में चली धाती है। मधुरा नगर हा वृद्धें करते हुए यह यात्रा लिखता है—''यहाँ की गिलवाँ सँक्षीं घीर गदी हैं चीर शहर की व्यवकार क्षाता है, मार्गे कामगर प्रधान करते हुए यह व्यवकार क्षाता है, मार्गे कामगर प्रधान का प्रवास की व्यवकार है। ' कि व्यवकार है। यह एक प्रधान की व्यवकार है। यह एक प्रधान विश्वों वर्ष पर एक विश्वां वर्ष हो। यह एक प्रधान विश्वां वर्ष हो। यह एक प्रधान है। वर्ष पर एक विश्वां वर्ष है। ' कि वर्ष वर्ष गोपुरा के लिखत बाट की प्रवास की है।' '

पृन्तान की यावत टीकन्येवर किरवता है कि "इस नगर में केनल एन यही सबक है, निसके दोनों कोर सुन्दरता के नाथ उकरे हुए शर्या की परिया इमारते हैं। वे हिंदू राजाओं तथा सरदारों द्वारा था तो क्यल योजा के विष् या यदा-कदा निजास के देउ अथवा प्राप्त वायोजन कि दिए प्रवर्षा गईं। में। " इस मार्री को युन्तावन की घार्मिकता द्वारती नहीं कर्यों, उसने यहाँ प्रमार्थ साने वाले यादियों की हीरती एव वह बालीक्ना की है। उन

१०. प्राप्तज-सेम्बायर, प्रष्ठ १० (नोट) ।

११. इस यात्री के समय में मानसिंह के द्वारा १ वीं शबी के अत में निर्मित किने की दशा अवस्य हो अच्छी रही होगी । सवाई राजा नवर्मिद (१६६६-९७३६ १०) द्वारा उस्ते उपर वनत्राई गई वेच्याला इस चात्री के मधुर आगमन ने समय नतीन अवस्या म रही होगी।

१२. माउज—बही, प्रष्ठ १४१ (ने ट) ।

१३. माउज-वही, प्रश्त १७४।

## श्रध्याय १३

¢

## · वृटिश शासन-काल

[ १८०३ से १६४७ ई० तक ]

१००३ ई० के धन्त में धर्म ज वर्षमान मधुरा जिखा तथा उसके प्यास पास के इलाक के स्वामी वन गये। मधुरा के जो परगने इंस्ट इंडिया कपनों के प्रिथकार में प्रायं वे नोइस्तील, तीसा, माठ, सादावाद, सइपऊ, महावन धीर मधुरा थे। इन सव परगंगी की साखाना धामदानी लगभग खह लात रपप थी। गोधाव तथा यमुना नदी के पश्चिम में भरसपुर के राजा त्यातीसिह की उमीदारों का इलाका भी व्यक्ति के हाथ सत्तर, तिसकी पार्विक खाय 12,२६,१७०) थी। मररठों ने १०५५-म१ ई० में रणजीतिसिइ को दोग पार्वि १९ परगने दिये थे, जिनकी खाय सगभग दस साख द्वये थी। ध्य धामें जो के साथ रणजीतिसिइ ने जो सिंध की (२॥ १-१५०३), उसके प्रसुद्धार उसे सगभग चार साल रपये धामदानी के कई धीर परगने प्रास दुए। भरतपुर तरेश की 'स्वयन सत्तर' भी स्पोका कर सी गई धीर बदले में उसने धुटिश सरकार सहाथक होना मनुर कर सिवार।

हील मेर से युद्ध — यहा क्षार होस्कर यब भी यहाँ जो की याँग का वर्षारा था। होस्कर ने लाई लेक से दोशाय तथा सु देखलड़ के स्थान बारह जिले यो हा हिस्स की हिस्स के स्थान बारह जिले यो हा हिस्स की यह मालूस हुआ कि उसकी कीन के कई प्रमोन प्रकार करनी से मिलकर पड्या नर रहे हैं, तय उसने तीन ऐसे सफतरों को माँसी दिला दी। यगयतान ने सुख अर्थ में से युद्ध करने का निरुप्य किया। यह उनकी ताकत जानता था, सतः उसने मरहरा, बाट, राजपूत, मुँदेले, सिक्स हरे सी प्रकाशन—इन मय लोगों में पूका करन की देश की। हत्से सरेह नहीं कि यदि ये सभी मिलकर प्रमोजों के विरुद्ध कहे हो जाते तो मारत में दिर मात्राव्य स्थापित परने के सारे प्रचल पुत्त में मिल जाते ! पर तु यह समन ती सका, होस्कर वर्षाय स्थापत प्रमान के सारे प्रचल कर में स्थापत होस स्थापत स्थापत परने के सारे प्रचल सह में स्थापत होस स्थापत होस स्थापत स

यरावंतराव इसमे निराश नहीं हुया । उसने युरोपीय बग की घरेशा मरहरा शैक्षी से ही ज़दने का निश्चय किया चीर वर्षी राजस्थान में एक मज- पूत मोर्चा वनाया। बार्ड वेलेजली ने श्रपने माहूँ शार्थर वृदं लेन, मौनमन तथा श्रम्य कहूँ सेनापितयों के नेतृत्व में श्रपनी फीज तैवार कराहूँ और होस्कर को चारा योर से पेर लेने की चाजा दी। पहंतु होस्कर वही कुशज़ता से बपना यचाय करता रहा। तुँ देखलंड चीर मालवा में कई स्थानों पर करामकर हुई। कोच की ग्रंम जो वापनों को पूर्ति तरह नष्ट कर दिया गया। सिपिया की तुझ सेना तथा धंमे जो की भारतीय पस्टन के बहुत से सिपाही होस्कर के साथ विकास में

मधुरा श्रीर भरतपुर का घेरा— भरवपुर का राजा राजीवांतह खब होरकर का पचवांती हो गया था। १२ सिसम्बर, १५०७ हैं ० को वर्षंतर सब ६०,००० शुक्सवार, १२,००० पैद्रल वधा १६२ सीरी सिहत मधुरा साया। कर्मल माउन की सध्यक्षता में जो संग्रेजी सेना मधुरा में भी वह दर कर खागरा भाग गई। उसका मारा सामान होक्कर के हाथ लगा। मधुरा रर उसका प्रिथकार खुद्ध ही दिगेत तक रहा। भ शब्दुबर को लाई से कि सिकन्दरा होते हुए मधुरा था पहुँचा और उसने नगर पर किर स्थवना करनो कर लिया। होक्कर दिवी की धोर चला गया और उसने नगर पर किर स्थवना करनो कर लिया। होक्कर दिवी की धोर चला गया और उसने रिलय। पर्तु वह दिही को न जीत सका श्रीर दोखाय में चला गया। सेक के उथर जाने पर होक्कर होता था गया गया। या स्थवन करनो कर सिकन्दरा भागवा भीर किर भरवपुर किले में सरस्य सी। नेक ने स्थव भरवपुर किले को जीतने का पद्मा प्रयान किरा, पर्तु सफल न हो सका। सब सरहंद्र मिलकर एक होने की बात सोचने लों। सम पर के ने भरवपुर का थेरा उठा हर बाद राजा राजीतिमें हु के माय सीर्थ कर ती।

रणनीतसिंद को २० खाल रुपया हुर्जाना देना पद्मा और सीरा, सीमा, सद्भार सादि कई पश्मने श्रीके को वापस करने पद्दे । सोर्द्यंन बा प्रमाना रचनितिक के पुत्र कप्तमकासिंद के स्विपकार में रहा । श्रीम के स्लि पर स्वीने भी श्रीन करनी गई।

इस मींच के कारण होहनर को सबभूमि चोहकर रणिय की चार चला जाना पड़ा। अन और तु द्वलांड की सीमा पर यह दीसतराज निधियां से सिला। पेरावा चीर भोमला के दूत भी वहीं होतकर से सिला। होहकर अब मरहा एकि को समितित कर संब्री जी से मुकाबला करना पाइता था। जेक को नव यह पात हुआ कर वह भागपुर से मालियार की चीर एक पढ़ा। उसके पीजपुर पहुचने पर बहुत-से मरहुत सरवार निधिया से चलन होगवे। इससे बाप्य होकर सिधिया को लेक के साथ सुलह रचनी पड़ी। होल्कर श्रव अपनेर की खोर चला गया। अंग्रेजी सेना भी अब यसुना के परिचम में कई स्थानों में चूँड गईं। ये स्थान फतहपुर सीकरी, खागरा, मधुरा, सिकन्दरा, दोग चाहि थे।

ञुलाई, ३८० र ई० में वेलेजली के स्थान घर कार्नसालिस गर्वनंद्र जनरस्त बना कर भारत भेजा गया । इसके घडले मरहता संघ को फोड़ने की स्रतेक चेटाएं चंसे जो हारा की जा लुकी थों । कार्नवालिस ने सिंपिया को गोहद चौर ग्वालियर के इलाकों का लाखन दंकर चपनी चोर मिला लिया । उस होक्कर कोकला रह गया । वस राजपूर्तों में भी मदद ने मिल सती । सिक्सों को सहायता माहा करने के उद्देश्य से वह क्षमुश्वार रहेला गया । सम्मुलसर में जब सिक्क सरदारों की संगठ छुटी तय उनमें हुन्तु कोगों ने मर-हुटों से मिलाने का चीर हुन्तु ने कंभे जो का साथ देने,का समर्थन किया । सरदार राजपितिसह का माना इस समय पंजाब में क्षिक था । वह पंजाब में सिक्स शासन को टड़ करना चाहला था और को अध्यक्त या । वह पंजाब में सिक्स शासन को टड़ करना चाहला था और कोई सहायला माह न हुई तय वह बाफनालों से सहायता प्राप्त करने के बिल पेशायर की चौर कोत सामा । इसी चीच केक ने उसे संदेश भेजा कि चित्र के त्वार की चौर कोत सामा ! इसी चीच केक ने उसे संदेश भेजा कि चित्र के त्वार कीट सामें पी उसके सारे इलांक वाचस दे दिये वार्षों । इस खाधार घर दोनों में सिध होगई (दिसंबर, ४००४ दें०)।

परंतु यह संधि अधिक दिन तक कायम न स सबी । लेक ने होस्कर के परास्त करने की तैयारी पूरी कर ली । अरवपुर के राजा रणवीयसिंह ने मी उसे सहायला दो । जीय का किला पन लेक ने रणवीयसिंह को माँप दिया। ७ दिसंबर, १८०५ हैं० को अंग्रे वी तथा बाद कोंग्रे प्यास नदी के तर पर पहुँच गई और वहाँ होस्कर की कीज मे मुकायला हुआ । होस्कर प्रपन्न मीमित सेना के साथ कितने दिन लोहा से मजता था ? अरन्त में ह उत्तवरी, १८०६ हैं० के दिन होस्कर को अंग्रे वो से संधि कर लेनी पही । इस संधि क स्वताय उसका यहुव वहा हलाका अंग्रे वो की माना। चंचल नदी के असुमार उसका यहुव वहा हलाका अंग्रे वो को मिता। चंचल नदी के कता का वा हुव वहा हलाका अंग्रे वो को मिता। चंचल नदी के कता का वा हुव वहा हलाका अंग्रे वो को मिता। चंचल नदी के कता का वा हुव वहा हलाका अंग्रे वो के स्वाम राज्य नदी के कता का वा हुव वहा हलाका अंग्रे वो का विकास स्वाम स

नामक एक पटान सरदार, जो खंबीजों का चादमी या, परारत के पुत्र के चिभारक रूप में होएकर राज्य का माजिक यन गया !

मधुरी जिला— होक्कर-गुद्ध के समय से मधुरा ग्रहर की पूक की जी खड़ा बना दिया गया, सब से यहाँ बरावर सैनिक हावनी रही है। 5 १२ १४ ई ० दे पहुँचे वर्तमान भधुरा जिले का नुकु भाग धागरा जिले के मन्तर्गन था ग्रीर प्रेष भाग मादाबाद केंद्र द्वारा शासित होता था। 5 १२ १४ ई ० में मधुरा का नया जिला बगाया गया घौर उसका केंद्र सादागद ही रखा गया। 5 १३ १ ३ में निले की सीमाओं में दुक्त परिचर्णन किये गये धीर केन्द्र सादागद के स्थान घर मधुरा जिले की सीमाओं में दुक्त परिचर्णन किये गये धीर केन्द्र सादागद के स्थान घर मधुरा निले मित्र में एक स्थान घर मधुरा जिले में एक सादान सहसीतें थीं—चर्योग, सहार, कोसी, साद, बोह्मीज, महावन, सादा- वाद धीर जलेसर। 5 १६६० ई ० में नोहमीज को माट तहसीतें में मित्रा दिया गया। 5 १६६० ई ० में नोहमीज को माट तहसीतें प्रेम मित्रा दिया गया। 5 १६६० ई ० में सोहपान कर समुरा चहसीत्व पमा दी गई। बातावर में कीमी, सहार धीर सहावन की तहसीत्वों को भी सोड़ दिवा गया धोर जिले में केवल धार यही तहसीलें—घाता, समुरा, साद धीर सादाबाद दह गई। जलेसर तहसील को पहले बागरा धीर किर पूरा जिल में सिक्षा दिया गया।

मधुरा जिला की तरह श्रागरा, इटाया, मैनपुरी, पूटा, प्रालीगेंद श्रीर इजदराहर जिलो में भी समय समय पर श्रमेक परिवर्तन किये गरे।

भेरतपुर की दिशा— १८०२ है॰ में भरतपुर के शासक रचजीतिमह की साख हुई । उसके चार पुत--रचार्चीर, वजहेब, हिरेब चीर लफ्त्या थे । यहा पुत रचार्चीर राज्य का स्वासी हुच्या और उसने १८२३ हे॰ उक शासन विया उसकी शुख के वार उसका छोटा आई बक्देवसिह उपराधिकारी हुच्या । वेवचके वेदा उसका देहानसान हुच्या । गोवचके मानसी गया के पास हन रीनों शासकों की कलाएचां खुवरियों दुर्गोश दे । वजदेवसित की शुख के समय उसका पुत कलाएचां खुवरियों दुर्गोश दे । वजदेवसित की शुख के समय उसका पुत जववंगितह केवळ सुद वर्ष का था। यिया सराकार की धीर से उसे ही राजा स्वीकार किया गया। यर कल्पायितह के पुत्र संस्कृत के प्राप्ता धीरता स्वीकार किया गया। उसके एम में राज्य के स्वेद सररार भी थे। दिही का प्राप्ता दे आवेद स्वास्त्र कानस्त्र ने उसे प्राप्त के प्राप्ता स्वीकार किया। उसके एम में राज्य के प्राप्ता स्वीकार कारकार की भी । दिही का प्राप्ता दे अविद्य सावस्त्र की जवत्र तिह का उसे स्वस्त्र स्वास्त्र की प्राप्ता के स्वास्त्र की स्वास की स्वास्त्र की स्वास की स्वास्त्र की स्वास की स्वास्त्र की स्वास्

हुर्गानसाल को नर्दू राजपुत राज्या तथा मरहरा रियासकों का भी समर्थन मास था । भ्रम्ने जों को डर था कि दुर्जनसाल इन सब की सहामता से नहीं अपनी ताकत न पढ़ा हो। म्रत्य चाल्से गेरकाफ की सलाइ पर गवर्गर जनरल ने म्रार्गा पहला निश्चय बदल दिया और २०,००० कीज तथा १०० तोषों के सहित करामियर को अरतपुर लाने का भावेश दे दिया। यस्पमियर ने १ दिसम्बर, १६२२ ई० को मशुरा में सेर्गा का नेतृत्व प्रह्मय किया और पीच दिन बाद भरतपुर की और यह पहा ।

भरतपुर किले का पतन-इस सँमय भरवपुर का हुभेंद्य हुने भारत में प्रसिद्ध था। लार्ड लेक जैसा वीर संनानी चार यार प्रवल आक्रमण करने पर भी इस किले को भेद न सका था । इससे भारत ही नहीं, पहें सी देशों में भी भरतपुर के अजय दुर्ग की स्वाति हो गई थी । १८१५ ई० में थंगेज नेपाल को अपनी शक्ति दिखाकर यहाँ के सरदारी पर अपना द्याप दाल रहे थे । उस समय सरदार भीमसन थापा ने नेपालिया को यह कह दर जोश दिलाया--"मन्त्रप्य का चनाया भरतपुर गढ़ तक च'बे ज न जीत सके, हमारे पहाड़ी को तो भगनान ने खपने हाथों बनाया है !" इसी शकार खम्यत्र भी भरतपुर तुर्गकी चर्चाधी । अबोदो का दाँत इस तुर्गपर सगा हथा था। ये भारत पर चपना प्रभूत्व दिलाने के खिए इस किल को जीवना आयत आ-बरपक समभते थे । १८२४ ई० में उन्हें हर के लिए बहाना मिरा गया । देख महीने के कड़े घरे क बाद अम जनवरी, अमर्द ईं को किखा जीता गया। इस घरना का प्रभार परमा क युद्ध तक में बढ़ा। जर बहाँ के राजा की पक्ष चला कि भरवपुर किले की कार्य के जी ति किया क्षत्र वसन चाँकेजों के विरुद्ध जबाई जारी न रमकर सिव्यय पर हस्ताक्षर कर दिये। अरवपुर का विका घं में के कि कि निस्तदेह एक प्रमुख वालिती दाँव था, जिसके जीवन पर उनकी प्रसुता भारत के एक बढ़े आग पर स्वीकार की जान समी।

१- इस-उ व्यक्तिर हुर्जनसाल को केंद्र कर इकातावाद सेचा दिया गया। र चर्चरी, १८२६ ईक को चलपनायत वर शच्यापियंक प्रस्तवास से सम्बद्ध हुए। यसकी साला प्रशासन केंद्र उसकी नामा व्यक्ति हुए। यसकी साला प्रशासन केंद्र उसकी नामा केंद्र । साथ ही शामा को ब्राह्म केंद्र । साथ ही शाम को ब्राह्म के ब्राह्म के क्षा के व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति केंद्र । साथ ही शाम को ब्राह्म के ब्राह्म के व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति केंद्र । साथ ही शाम को ब्राह्म के ब्राह्म के व्यक्ति व्यक्ति केंद्र । साथ ही शाम को ब्राह्म के ब्राह्म के व्यक्ति व्यक्ति केंद्र । साथ ही शाम के ब्राह्म के ब्राह्म के व्यक्ति केंद्र के व्यक्ति के व्यक्ति केंद्र के व्यक्ति के व्यक्त

<sup>:</sup> १. वेञ गमचद्र विद्यालकार—'इतिहास प्रवेश', चीया संस्थरण ह (इसारायाह, १६५२ र्ड) १० ६०६ ।

रस्ती पड़ी ! २० फर्बरी को घं में जो सेना ने मस्वपुर होड़ा ! गोवर्धन का परगना, जो यत तब भरनपुर राज्य में सम्मिलित था, धागरा जिले में मिला लिया गया ! बाद में उसे मधुरा जिले में जोड़ा गया !

1 स्टब्स से लेकर १ स्टब्स हैं । चक के समय में बन प्रदेश में भूमियुधार पूर्व सोमा-परिवर्वन खंबंधी कलिएन वालों के ब्राविस्क श्रम्म काँड उपलेलनीय घटना नहीं हुई। खंबीन खब हम प्रदेश के खामी वन चुके थे। उनका प्रविशेष करने वाला कोई न रह गया था। अपने शासन को हर पनाने में कंपनी सरकार खब पूरी वरह जुट गई। इसके जिए शासन का स्वास्त्री सर्ध्यो खनेक परिवर्वन बन्न कथा धन्य प्रदेशों में किये गया।

प्रथम स्वतंत्रता-पुद्ध श्रीर अज — चृद्धिय शासन-प्रयासी ने तथा हल हीती-जैसे गवर्नर जनरत की दुर्जीति ने दिधारवील आस्त्रीय नावकों तथा जनता में विदेशी शासन से स्ववन्य होने की भावना उद्दीस कर दी। १म११ ई॰ में पेश्या बाजोराज द्वितीय का बिहुर में देशत हो गया । उसने बानासाहय नामक क्यकि हो गोद लिखा था। इसकी माना की साजोराज बाली पेंगन देशत कर दिया । यही बीति उसन आँसी, नागपुर, सतारा धारि राज्यों के मति की बरत कर दिया । यही बीति उसन आँसी, नागपुर, सतारा धारि राज्यों के मति की बरत कर आरसीय गासकों पूर्व जनता के सारोपिय की बरावा।

१८११ ई० में नानामाइव, उसके मंत्री चर्जायुक्त क्या सतारा के एकची रंगो पाएती ने भारत के सभी राज्यां को स्ववन्यता-संमाम में भाग जेने के जिए मामित किया। दिखी में बहादुरगाइ, क्वकत्ते में चयथ के एक्ट्युत नवाय वाजिदमलीगाइ चादि भी इस वीजना में गामित हुए ! सभी भारत-वासियों द्वारा मिकक छ में में को भारत से निकालने की जोरदार व्यविक सिकाली गई ! इस मई, १८५० का दिन स्थतन्यत-संमाम को सभी गुक्य स्थानें में मास्य कर देने का दिवस निकाल क्या गया। भारतीय संनिका में ग्राह कर से यह योजना संचारित कर दी गई।

परन्तु ३१ महुँ के पहले ही धारकपुर घीर मेरठ दावनियों के भारतीय सिपाही भदक उठे। मेरठ के सिपाहों १० महुँ को चववन करके दिही की चार चल पहें। दिही के साल कि वे चौर उसके राजागार पर उन्होंने घपिकार कर जिया। १६ महूँ तक दिशी में घ मेंगी राज्य के सभी पिद्ध गष्ट कर दिये गए। घ मेंगी व पंजाब के राजाधों की सहाचता से पंजाब क्या दिही में बिर्फ प्रचान के पेशा की 1 १३ महूँ का दिन चार्य हों घरेबलांड, रोमार सभा सबस के प्राया प्रायंक की सहाचता से प्रवान की पेशा की 1 १३ महूँ का दिन चार्य हों घरेबलांड, रोमार सभा सबस के प्राया प्रायंक विकास में स्वान की स्वापीनिया भी

धोषणा कर दी शौर बादसाह बहादुरसाह का हरा भंजा फहराया। इसी प्रकार देख के अन्य कई भागों में भी स्ववन्त्रता की जहर फैल गई। नानासाहय, भौंसी की रानी जक्तीवाई, बाँदा का नवाज तथा तात्वा टोप आदि बीर सेनानी श्र प्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। ग्वाखियर में भी कंपनी की भारतीय सेना है तत्कालीन सिंधिया राजा जायोरात को प्रेसिस किया कि वह सेना का नेतृत्व कर जागरा, दिखी आदि पर काई पर दे। परन्तु कियिया अपने मंत्री दिनकराय की म्वाब से सेना को यात्वर सामरा, दिखी आदि पर काई पर दे। परन्तु कियिया अपने मंत्री

४ जुलाई को नसीराचाद जौर नीमच की भारतीय पलटमें धागरा पहुंच गईं। छंग्ने को ने किले के प्रस्टूर शरवा ली। इन 'विद्रोदियों' को इयाने के लिए भरतपुर की सेना युलाई गईं। परंतु उन सैनिकों ने धामे भारतीय भाइयां पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अवयुर चौर जोधपुर दी संनाधों ने भी ऐसा ही विया। ठीक नेवाधों के धामाव में ये सेनाएँ स्वतंत्रता-संग्राम में प्रसीष्ट भाग न ले सकीं।

मधुरा में १६ मई को यह समाजार पहुँच गवा या कि 'विद्रोही स्रोग रिली से गुड़गाउँ पहेंच कर वहाँ से चागरा की चोर बन रहे हैं और भारतीय जनता उन्हें सहायता पहुंचा रही है।' उस समय मधुरा का कलेक्टर धानेहिल पा। भरतपुर से क्षान निवसन की श्रध्यवता में ३,००० सैनिक मधुरा बा गये ! निरसन यहाँ कुछ समय तक ढहरा । मधुरा के खजाने में इस वक्त सवा यह जाल रुपये थे । इस धनराशि की धागरा पहुंचाने का निरचय किया गया । परंत भारतीय सिपाही इसे बागरा के जाने को वैधार न हम्र । बन्होंने मामें ज नेता पर्दन की मार कर राजाना लुट लिया । फिर जेल के कैरियों की हुदा कर ये दिली की बोर चल पहें । मधुरा-दिली सदक पर 🛍 गाँवों की भारतीय जनता कथा मज के श्रान्य गाँवों के लोग स्वतंत्रता की भावना से भनमाणित थे। उन्होंने सैनिकों को दिली की धोर चड़ने में भीर सरकारी इमारते नष्ट करने में सहयोग दिया। थानंहिल कोमी की तरफ चला गया था. पर पड़ते हुए विरोध को देखकर वह छाता औट पहा । मयुरा भीर उसके पासपाम दुःह्व समय के लिए बांग्रेजी शासन समाह हो गया। मधुरा नगर षपा धन्य सीर्पश्चानों को वर्षाती से बचाया गया चीर शहर में लुटमार की घटनाएँ यहुत कम हुई । मधुरा के सेट-परिवार (त्रिशेष कर सेट गोवित्राम क्या सेंठ सब्मीचंद) ने पूर्व हायरम के राजा गोविद्धिह ने संप्रेजों की महा-पना की: उन्होंने शांवि स्थापित रखने में भी योग दिया ।

विरोधी भारतीय खोग दिल्ली महक पर बहुते चले गये । निष्सन की भरतपुर-सेना ने अब भारतीयों से जबूना नामंत्रूर कर दिया तब निवसन लिय होकर भ्रम्य संप्रेज सैनिकों बादि के साथ दिखी की बीर भगा । इधर धार्न-दिल मनुरा की धीर चल ५दा। यहाँ पहुँचने पर जब उसने मनुरा की स्थिति प्रतिकृत देखी तब वह बागरा भाग गया । बुझ दिन बाद वह बुझ सैनिकों के साप फिर मधुरा जीटा और सेट-परिवार के संरच्या में उन्हीं के यहाँ उहार ! उसने लैनिक सहायता से धीरे-धीर चदनी स्थित हड कर ली बीर प्रनेक 'विद्रोहियो का कठोरता के साथ दमन किया ।' इस समय शवा में देवीमिह नामक सरदार प्रवस था: उसने प्रपने की 'राजा' घोषिष कर दिया था । इर्ड दिन बाद उसे पकड़ कर बड़ी काला के साथ मृत्यु-तंड दिया गया । धानंडिल को कई वह जमीदारों से दमन-कार्य में सहायका मिली। जलाई में फिर रिथति गंभीर हो गई । नीसच और नसीराबाद की फीवें प्रागरा पहेंच गई थी भीर श्रातीगढ़ की न्वालियर सेना भी, विगड़ गई थी। अब अमे कें ने फिर नयुस द्योषने का निश्चव किया । अधिकांश जंग नावीं द्वारा बसुना के शस्ते बागरा बल पहें । थानीहाल ने बादमा बेच बहुल कर बापने कन के उपायस तथा दिखावरकोँ नामक एक विश्वस्थ जमादार के साथ सबक के गार्ग से बागरा की प्रस्थान किया और किसी प्रकार बचकर र जुलाई को वहाँ पहुँच गया। मागरा का एक भाग इसके एडले ही जल पुका था।

नीमच चीर सुरार की भारतीय की में खगके दिन सधुरा एहुँच गईं, जंदाँ स्थानीय जनता द्वारा बनका स्वायत हुआ । सेठ सोग मधुरा डोइकर चके से थे बीर जनका मुनोस संगीताख शहर में व्यवस्था संभावने के किए हि गया था । दो दिन तक मधुरा ठहर ने के याद फीजों ने दिशी की धोर प्रियंच किया । दो दिन तक मधुरा ठहर ने के याद फीजों ने दिशी की धोर प्रयाच किया । दे दिन तक मधुरा ठहर ने के याद प्रताज है किया सार्वाच स्वीवस्था किया । अधि निकस्थ के धोर जो फीज ने दिशी र काममच पर पानी फिर गया । अधि गतमस्थ के धीर जो फीज ने दिशी र काममच कर दिया और अर्थकर संग्राम के बाद उससे दिशी जो के दशके करा दिया । स्वादाह के एक रूपमा ने पे प्रताज देवर से धीरों के हवासे करा दिया । इसके याद दिशी में कलकेशास घीर चलारकार का नग्न प्रदर्शन हुआ ! इति हास-संगक एकिलस्थन विस्थात है आ ' प्रताज कर दिया। सब मार सुरी का विद्वाच विद्वाच या । हारों पाने हर्स देवकर दस से विद्वके थे !' अपनी हुंचव वचाने के जिल वित्वी हो वियो सुआं में गिर कर सर मईं । वई दियों वक देखी थी खुलों सुद होगे रही।

दिल्ली के बाद कानपुर, जलनक, जाँसी, रहेबसंड ग्रादि स्थानों में भी भारतीय क्रान्ति का ग्रन्त किया गया और क्रान्तिकारियों की कठीर यावनाएं दी गई । २६ सितम्बर को दिल्ली से जाँदेते हुए भारतीय सैनिक तथा श्रन्य जोग मधुरा पहुँचे श्रीर यहाँ जाभग एक सहाह रहे । आउन तथा गजैदियर-जेलक टूंक शब्दमैन ने इस बात का वल्लेल क्या है कि मधुरा में क्रांतिका-रियों को मधुरिया चीजों से यहाँ सहायता प्राप्त हुई । र

मधुरा से कांतिकारी स्रोम हायरस और बरेजी की चौर चले गये। बज के लोगों का जोश भी अब कम पड़ गया । स्ट-परिवार, जी सुरचा के निए भरतपुर चला गया था, मधुरा लीट चाया । धार्महिल कर्नल काटन की फीज के साथ १ नवंबर को मधुरा पहुँचा। इस फीज ने कोसी क्षक पहुंच कर गूजरों को पार्तकित किया। मधुरा, गुड़गाँव पादि के गूजरों ने अब के स्वतंत्रता-द्वद में प्रमुख भाग लिया था। खाता की सराय के एक भाग की शीद कर उस पर अप खंद्रों कों ने करका कर किया। छाता नगर में आग करा। ती गई भौर वहाँ के प्रधान कान्तिकारियों को समाप्त किया गया। प्रातीगढ तथा दोश्राम के अन्य नगरों में भी इसी प्रकार कठोरता से दमन किये गये । जो क्रांतिकारी इधर पकड़े गये उन्हें मृत्यु-दंड दिया गया । १८४८ ई० की जुजाई तक सारे वज में शांति स्थापित की गई । जिन कोगी ने इस स्वातंत्र्य-संमान में किसी प्रकार भी शंधी जो को सहावता पहेंचाई थी उन्हें प्रस्कृत किया गया । इस प्रकार भारत को विदेशी पंज से मुक्त करने के लिए प्रायोजित प्रथम स्पतन्त्रणा-शुद्ध का चन्त हुआ । इसकी विकलता का सुरय कारण विचारपूर्व योजना तथा योग्य नेतृत्व का श्रभाय था । यद्यपि इस संमाम में बनारस से सेकर दिही वक के प्रदेश की प्रायः समस्य भारतीय जनता ने भाग क्षिया भौर विदार, नुदेवलंड, राजस्थान तथा महाराष्ट्र की जनता भी स्वातनम्य के जिए वेचैन थी, परम्यु समुचित मार्ग-प्रदर्शन प्राप्त न होने के कारण यद महानू मांति श्रसकल हुई ।

फॅपनी के शासन में प्रज की दशा— १८५८ ई० वक भारत के धन्य प्रदेशों की तरह प्रज पर भी ईस्ट इंडिया कम्पनी का शापिपाय रहा। कम्पनी ने यहाँ के किसानों, कारीगरों शीर स्वापारियों पर धपने स्वार्थ के जिए जो प्रायाचार किये के किसी से दिये नहीं हैं। किसानों से जनकी जमीन

२. प्राउन-मेम्बायर, ए० ४४: सग्रत गजेटियर, प्र० २१८ ।

की मिक्तियत दीन कर तथा देशी शिक्ष और वाषित्रय पर दुटारायात क देश को सब प्रकार में पंतु बनाया गया। जमीन पर वहे हुए लगान के मार और दुर्भिगों से भारतीय कियान कराह उठे। मदान प्रांत की सरकारी रिपोर्ट में लगान बस्ती के लिए प्रचलित यातनाओं का दिवरण इस प्रकार मिनका है—

"भूए में राहा रखना, भोजन या हाजल के लिए न जाने देना, किसानों के सबेरियों को बरने न जाने देना, सुगी बनाना, स्मृतियों के बीच डिम्मी डालकर द्याना, बमीटी, चाउक को सार, दो नाविद्देश के लिए सारम में स्काराना या दोनों को पीठ की सोर केसी द्वारा और बेना, विकंत में हमना, सभे या भेंस की दुंख से जाल बीच देना, हमादि !"3

इस प्रकार के जुल्म श्रन्य प्रदेशों में भी प्रचित्तन रहे । विविध देशी व्यवसायों के कारीगरीं की इस काल में कडोर वातनाए भोगनी ५ दती थीं। मुगल काल से बद प्रदेश का चागरा नगर सकेंद्र सूकी और रेशमी यन्त्र-निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ फीते और साने-धाँदी का वही का पहिचा जान भी होता था। परन्त भारत के बन्ध व्यावसाधिक केन्द्रों की तरह करदनी द्वारा धागरा के बक्क उद्योग पर घातक प्रदार किया गया । कम्दनी ने यह नियम बना दिया था कि मूली, रेक्समी तथा अनी कपने वैवार करने पर खुलाहे उन पर सरकारी मुद्दर जगवार्थे । इसके बाद ही ये कपड़े को बेच सकते थे । ऐसा म करने पर उन पर आरी जुर्माने होते और धन्य कठीर दंड दिये जाते थे । ध्यमे ज व्यापारी जनकरों की कचा माल देते और उनसे करार करवा लेते थे कि एक निश्चित संबंधि के शन्दर श्रमुक परिमाण में कपड़ा श्रवस्य देना होगा । स्राधि बीतने पर भी जय बनकर सीम यथोन्ह मास न दे सकते हव उन्हें विजिध भौति की यातनाएं महनी पहती थीं । वे अब तक वादे के माउ-सार पूरा हैयार माल न दे देते सब सक वे धंधे जो क कर्जदार माने जाते थे, कातृत इस प्रकार बना दिया गया था कि इन भ्राणी जुलाहां या भ्रम्य ऐसे शिविषयों को कोई दूसरा व्यक्ति कियो प्रकार का सर्वाय न दे सकता था श्रीर न उनसे कोई काम ने सकता था। जब तक इन क्रिल्पियां का 'कर्ज' न पुक जाता तब तक वे अंग्रेजों के गुजाम रहते थे। इस काम में हिद्दातानी गुमारती से क्षेत्र को बहुद मिलती थी। ये गुमारते कविकास में वे भारतीय कारीगर या स्यापारी थे जो कस्थनी के प्रारवाचारों से दीहित होतर और घदने घंधों से

३. जयचंद्र विद्यालकार--वही, पु॰ ६८०।

भोई लाभ न देखकर माँ प्रेजों के नीशर बन गये थे। भारत का देशी न्यापार समास कर दिया गया था और यान्यरिक पूर्व बाहरी ज्यापार पर वस्पनी ने पूरी तरह यपना अधिकार जमा लिया था।

बोद्द नामक पुक याँ में व लेलक व भारतीय कारीगरों की दूशा का ययंग करते हुए लिला है—"जिल कारीगर को व्यवत चोरी से किसी दूसरे का माल बेचले हुए सुना तक जाता था उने कम्पनी के नौकर धनेल भीति की याताम देते थे । उन पर न क्षेत्रल जुर्माने किये जाते बढ़िक उन्हें पीटा भी जाता और फिर लेला में टूरेंस दिया जाता था । उनका सामान मीलाम करा दिया जाता था । बने हुँ हैं सभी देशी कारीगरों और व्यावशियों के साथ इस मागर के दुर्भवदार किये जाते थे । ऐसी जवर्गे हिज्यों से उन कर तितने ही खुलाई सभने माँ पूरे क्या उलाले थे, जिसमें किर उन्हें काम करमें के लिए साध्य न किया जा सके 1975

इस प्रकार कम्पनी के शासन-काल में खेती तथा खन्य देशी उद्योग-पंथों को खपार चित पहुँची । देश में गरीबी खीर बैकारी बढ़ती गईं। राज-मितक पराधीनका के साथ झाधिक शोवण ने भारत की रीड तोड़ दीं। प्रायेक सिंदुस्तानी के विषय में यह समभा जाने जागा था कि वह 'ईस्ट इंडिया कंपमी की कमाई करने की पैदा हुआ भागी है।' खंग्नेज बने गर्स से बढ़ते थे कि "हमारी पब्रुति एक स्पंत के समान है, जो मंगा-तट से सब प्रच्छी चीजों को प्रम कर टेम्स-तट दर जा निचीड़ती है।'' इस पद्रति का जो परियाम निकला यह पा भारत में लगातार दुर्भिंड । मन प्रदेश पूर्वी तिलों की छपेशा प्रयिक उपनाक भाग माना जाता था । परंतु यहाँ की जनता मी खाये दिन दुर्भिंड पदेशेन हो गईं। यदापि गंगा-यमुना की नहरें सिचाई सीर सासायात के लिए निकाशी गईं। वे भी उनसे स्थिति में विशेष परियंति व हुआ। 1 मे-४-५-क का आकात मत्र के लिए स्थाय प्रियंत प्रियंत परियंति

स्रामम ११ वर्षी दे कथ्यती के शायन-काल में झद के विभिन्न भागों में घनेक नई इसारतों का निर्माख हवा। भरतपुर का गंगा-

पोरट्स—अंसीडरेशंस खान इंडियन खारेवारी, पु०१६:-६४ । विस्तार के लिए देनिय बाजपेयी - भारतीय ज्यापार का इतिशस (मधुरा, १६४१), पृष्ठ २६६—३०८ ।

जपचंद्र निचालंगार—वही, प्रप्त ६=३।

मंदिर, जामा मस्जिद, कमरा सास धादि वैसी ही उन्होंबनीय इमारते हैं मधुरा-वृन्दावन में इस काल में कई निजाल मंदिर भारतीय राजामी तथा मन्य पनी-मानी सोगों द्वारा बनवाये गये ।

चिदेशी यात्रियों के व्यक्ति— १ हवीं शवी में कह तुरोधीय यात्रियों में मज का हाल जिस्सा है। जिसप हेयर तथा किरट अँकमोट नामक हो यात्रियों का स्थल भीचे दिया जाता है। हेयर १ क्यर १ के में मधुरा खाया। यहाँ के श्रिक्त हारकाणीरा मेहिर के संगंध में उसने जिखा है— "शहर के लगभग भीचोरीय एक सुर्देर मेहिर है, जो निवास-स्थान का भी कान देता है। यह मेहिर हाल में हो जाता है जोर क्यों कर पूर्व नहीं हुआ। लिखिया के कोदायत्व गोइन्च पित निह ने हसे बनवाया है। " "मार्क हो हुआ। लिखया के कोदायत्व होता है जो का है जोर को वहुंचने के जिए सीहियों बनी हैं। सहक से सीहियों पर चड़ने के बाद बीकोर कोंगन मिलता है, जो चारों खोर से पिरा हुया है। क्यां के बीच में एक चौकोर हमारत है, जो दर्भों की लिहरी धीन पर खा-पारित है। लोने तथा हव वही सुन्दरता के साथ उर्जाय हव दिया है। बाहर को और सा परवर का कशन कार्यन्य सुन्दर है " " " " वितर हैं।" वितर कोंग से का तथा सार पर पर परवर का कशन कार्यन सार उर्जाय है से सिरा हुया है। को से का परवर का कशन कार्यन सुन्दर है " " " " वितर हैं।" वितर हैं। वितर है। यो सिरा हुया है। सिरा हुया हुया है। सिरा हुया है। सिरा हुया है। सिरा हुया हुया है। सिरा हुया

जैकेमाट १८२६-६० हैं। में मन काया था । उसने इस प्रदेश का वर्षण करते हुए जिला है कि "यहाँ की जमीन रेतीकी हैं। सेती के योग जो उसीन है उसके बास-पास उसर भी बहुत है। जसुना नहीं में कोई बाकर्ष नहीं है। यहाँ के गाँव एक दूसरे से काफी दूर है। उनकी हालत विगद्ती आ रही है। यहत से गाँवों के वारों बोर सजबूत दीवालें हैं।"

दारकाधीस मंदिर के संबंध में यह यात्री जिसता है कि वह ऐसा जगता था मानों एक यैरक हो अथवा रहें का कारजाना हो ! \* \*

प्रन्दावन के संबंध में इस यात्री ने खिला है कि 'यह बहुत ही प्राचीन यहर है भीर मधुरा से भी भ्रधिक महस्वपूर्य नगर कहा जा सकता है। हिंदुओं

६. खेद है कि यह प्राचीन चित्रकारी श्रय नष्ट हो गई है।

७. माउज-मेम्बायर, पू० १४४।

न. प्राउन वहीं, ए० ३४०। यह नृत्य श्रम भी नन में प्रचलित है, हसका 'चरकता' नामक रूप सनसे श्राधिक मनोहर है।

६. माटज—बद्दी, पू० ६⊏। १०. नहीं, पू० १४४।

के जितने बड़े पवित्र तीर्थ हैं जनमें से यह एक है । यहाँ के मंदिरों में बदी संस्था में यात्री जाते हैं और नदी के किनारे अस्यन्त रमशीक पाटों में एवा करते हैं । सभी इमारते जात पत्यर की बनी हैं, जो आगरा के पायर से उन्दा है …….। पश्चिमी राज्यों के बहुत से स्वतन्त्र शासक शीर उनके मंत्री मुन्दाबन में नई रीली के मंदिर वनना रहे हैं। इन मंदिरों में पत्यर की अवंश्वत जाली का बाम दिलाई पहता है। भैंने जिलने हिंदू गहर देखे हैं उनमें नगास के बाद दूसरा नम्बर सुन्दावन का है। हुन्दावन में सुक्ते एक भी मसिजद दिलाई नहीं दी। नगर के होरा पर अच्छे पैड़ों के डुज हैं, जो डुल दूर से ऐने लगते हैं मानों बहुत्त मैदान के बील एक हरा सरा होय हो। "

कृपनी-राज की समाप्ति— १८१८ हैं में कम्पनी के सासन का भ्रम्य हुआ और भारत इंग्लैंड के शासन की भ्रम्यन से था गया। इंग्लैंड की राती प्रिक्टोरिश भारत की सम्मानी हुई। अपने सासन की दह यनाने के लिए प्रदेश सरकार ने भारत में अनेक 'मुधार' किये । रेस-नार-प्रक की प्यवस्था, सक्का का निर्माण एवं जेल, अकहरी और पुलिस का प्रयप्त किया गया। विचा के लिए नये थेंग के स्कृत-कालेज कायम किये गये। इसी प्रकार भन्य देशों में भी शनेक परिवर्तन हुए।

पर्वर्ती इतिहास— हृष्टिश शासन काल में मज प्रदेश ५२ बाहरी प्राप्त मयों का भव नहीं रहा चीर न कोतरिक शासन में दिलाई रही । शासन की रहता के लिए ऐमा करना निवास चानरक मां । १ नद ०-६ १ तथा १ म०००० व हैं। में जो भीएच कराल व दे उनमें यहाँ भी जनता को व दे कह सहने पूर्व । म००४ हैं। में अभीएच कराल व दे उनमें यहाँ भी जनता को व दे कह सहने दे!। म००४ हैं। में भारता नगरी की जोड़ दिया गया । इस नहर तथा भंगा की नहर से सिचाई में काफा सुभीशा ट्रामा । विश्वी शिवा-विश्वित तथा प्रदीप के जान विज्ञान के साथ मंदन में मान म भारत को लाभ भी दुषा। प्रवेश के यान विज्ञान के साथ मंदन में मान म भारत को लाभ भी दुषा। प्रवार मान भारतीयों में इस मंदन के द्वारा नहीं भारताओं वा उनमेय दुषा। राष्ट्रीय विचार धारा के साथ साथ इन लोगों में स्वयं देश के इतिहाल, प्रतारम, कोच-जीरन, साहित्य, भारा-विज्ञान काहि क स-वेषण की अधृति वायुत हुई। मारत के साधीन जान के साथ द्वीप के गरी विज्ञान का गरान्य करने की बास भी गोधी जाने जनी चीर किर दर्थ व्यावहारिक रूप भी गरान

११. पाडज-वही पु० १७४-७४।

किया गया । इस कार्य में भारतीयों को घनेक विद्वान् युरोवियनों मे भी दिशाः निर्देश एवं सहायका बाह हुई ।

प्राउत् का महत्त्वपूर्य कार्य-्वटरा-काल में मधुता के प्रावक्तियों में भी एकः एमः प्रावक का नाम विशेष उद्धंवानीय है। वे यहाँ विश्व में 1200 हो। विश्व है। वे वहाँ विश्व है। वे वहाँ वावरें मीलाई थे। हुए हो। वर्षों की प्रविध्य में प्रावक ने जो कार्य विश्व वे वर्षों का प्रविद्य के स्वत्य उनका नाम मधुता के हिंददा में विरस्मरणीय रहेगा। उन्होंने कुन्यवन के प्रविद्य निर्माद निर्माद के प्रविद्य निर्माद के प्रविद्य के मिहर की, जिसनी देशा राज्य की पर्ध भी, मत्तमत करवा का उसे वह कर दिवा भी प्रविद्य है। मत्तमत करवा का उसे वह कर दिवा भी प्रविद्य है। मत्तमत करवा का उसे कहा मिहर के प्रतिशिक्त भी मानज ने कुन्यवन के जुतकांकियोर, गीर्थानाथ प्राविद्य वर्ष कुट । इस मिहर के प्रतिशिक्त भी मानज ने कुन्यवन के जुतकांकियोर, गीर्थानाथ प्राविद्य वर्ष कुट । इस मिहर के प्रतिशिक्त भी मानज करवाई । उन्होंने मधुता में व्यक्ति प्रविद्य मिलाइ की भी हाजन ठीक कराई। सदर में ईंशोबिक वर्ष की विद्याल क्रवारव कनावों का भी मानज की की मानज की है।

श्री माउन का बन्तिम महत्वपूर्ण कार्य मधुरा के संबंध में एक उप-योगी मंथ का मदाजन था । इस दिहान बेदाक ने मधुरा के इतिहास, कका, धर्म, लोकपार्ज भाई के संबंध में कई थनुसंधानपूर्ण केत लिखे, जो देश भी-विदेश की खोज-पनिकार्थों में मकाशित हुए। फिर उन्होंने मधुरा के संबंध में एक पृहद् आयधनपूर्ण मंथ 'मधुरा, ए विस्ट्रिक्ट मेम्बायर' खिला । इसमें मधुरा विक्षे का भीगोलिक, पृतिहासिक, धार्मिक बागा मशामकीय विदास सिलार से दिवा मार्थ है।''

१०. इस मध का प्रथम संस्करण १८७४ मे, दूसरा १८८० और तीसरा १८८३ ई० में प्रकाशित हुआ।

त्र न में राजनैतिक तथा सांस्कृतिक उत्थान-<sub>यद्यपि सक्रमी</sub>म में विदेशी माधिपत्य की जड़ें मजबूत होगई थीं, तो भी यहाँ राष्ट्रीय मांदोतन की समाप्ति नहीं हुई । मथुरा चौर बून्दावन इस काल में भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्र थे, जहाँ विभिन्न प्रदेशों के लोग श्राया-जाया करते थे । इस श्रावागमन से मज में पार्सिक प्रवृत्तियों के साथ-साथ राष्ट्रीय भावनाओं की भी चिभवृद्धि हुई। ब्रज के यनेक संत-महात्माथों ने भी इसमें योग दिया। इन महात्माओं में स्वामी विरजानद्यजी (१७१७-१८६८ ई०) का नाम उक्की सनीय है। स्वामीजी न क्षेत्रल एक विद्वाल सत्त थे. चपित वे महात देश-प्रेमी एवं समाज-सुधारक थे। ये भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे श्रीर इसके लिए उन्होंने धनेक प्रखर शिष्य तैयार किये। ऐसे धनेक शिष्यों ने मरहटा-युद्ध में सुधा मज और उत्तरी राजस्थान में श्रंमे जों के विरुद्ध खबाई की । उन्होंने जनता में ज्ञान श्रीर जागरण का संत्र फ़र्बेंका । चिरजानंदती के प्रमुख शिष्यों में स्वामी दयानंद सरस्वसी (१८२४-८३ ई०) का नाम श्रव्यायय है । वे १८६० ई० में मधुरा घाये धीर कई वर्ष तक वहीं रहे । १३ उन्होंने गुरजी से न रेवल उच धार्मिक शान शास किया बक्कि उनके साथ तत्कालीन देश की दुईशा पर भी विचार किया चौर हिंदू धर्म के पुनरद्वार के लिए चनेक योज-नाएं यनाई'। १८६६ ई॰ में स्थामी दयानंदजी शक्ताचल गुरुवर की यह गुरु-देखिया। प्रदान कर मधुरा से गये कि वे घपना सारा जीवन छोध-अख्याण के लिए मर्पित कर देगे। दयानंदजी ने इस यचन का घाजन्म पालन किया। उन्होंने भारत-राष्ट्र, हिन् समाज तथा हिनी भाषा के लिए जो महान कार्य किये उनके कारण स्वाभी जी का नाम भारतीय इतिहास में समर रहेगा । धार्यसमाज की स्थापना, राष्ट्रीय शिचा-प्रखाली का धारंभ सथा रूदिप्रसित समाज का ५४-प्रदर्शन छादि वृक्ष ऐसे कार्य थे जिन्होंने भारतीय समाज को पुक्र नई दिसा की घोर मोड़ दिया। बाद में भी कुछ समय याद बार्यनमाव चीर गुरुबुक्त की स्थापना हो गई। धारो बाने वाले राष्ट्रीय बांदीलमां में प्रज के नित्रासियों ने बराबर योग विया ।

इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म— जिन महायुर्वो ने इस फाल में राष्ट्रीय जागरण पूर्व सोस्हतिक युनस्त्यान में सहत्त्वपूर्व कोण दिया

प्रसिद्ध है कि स्वामी ह्यानंदनी का निवास मधुरा में पहले विश्राम पाट पर श्रीर फिर मतचड़ा मुहल्ले में रहा। यहुत दिन तक वे स्यामीपाट पर स्वीतिशी बावा के यहाँ भीजन करते रहें।

उनमें दादाभाई नयरोजी, यंहमचद्र चटर्जी, राज राममोहन राव, विर शायी पिचल्यकर, भारतेंद्र हरिरचंद्र, वालसंगाधर विलक चीर स्थान रिवेकानेद के नाम उद्देशकाथ है। इन लोगों के अथक वरिश्रम के सलस्वर-भारतीय जनता में लागरक चैदा दुखा। विदेशी सरकार की भय हुआ कि वर्द हन भारतीय चिद्वानों और समाज-सुणारकों के कारण शन्दश्य की 9 दुनराहिंव न हो जाय। जल शन्दर हैं० में इटावा के सूत्यूर्व केलेक्टर हम् के द्वारी 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' की स्थापना कराई गई। युटिश साजाटच को स्पारी बनाने के उद्देश्य से ही बानुष्ठः इस संस्था को बन्स दिया गया।

व्रज में दुर्भिन्त- १६वों शती के खंतिम चनुशांश au २०वीं राती के प्रारंभ में जो सकाल पहें उनसे मज की जनता की यहां कट मिला। १ स. ४ ५ - ७ म है ० का स्वकास बड़ा भर्यकर हुआ। । इस वर्ष केवस ४ १ इंच वर्षा हुई। फसल न होने से धनाज के भाव बहुत घड़ गये और सीग नृत्ये मस्ने लगे । सरकार के द्वारा एक दीन गृह खोळा गया। येकार लोगों को काम पर लगाने की खनेक योजनाएँ यनाई गईं। मधुरा-बहुनेरा रेलवे-साइन का काम प्रारंभ किया गया तथा माट की गंगा नहर का विन्तार किया गया। इसी प्रकार कई कालायों की खुदाई तथा घन्य जनो दशोगी काम ग्रुस किये गये। परंतु सकाल की भीपखतान रोकी बासकी। १८०३ ई० में मधुरा जिले में चकाल से मृत्युका सीमत ७१ ७३ प्रति मील सीर सगते वर्ष ७२.२३ प्रतिमील होगया। ऋकाल पृथं स्कामक उत्तर के फलर्यरूप बड़ी संख्या में लोग मह गर्व । १८६६-६७ ई॰ में भारत में जो स्यावक दुर्सिए पैला उसका ससर शब पर भी पडा । इस दुर्भिष् के समय में भी धंमें जी सरकार सीमांत के युद्ध में करोड़ी रुपये फूँकती रही 1 इन्लैंड से १४ करोड़ रपये का सस सँगवाया गया, परंतु उसमें भी पूरा न दहा । ३६०६-४ तथा १६००-म के भकातों से भी बज में बड़ी बादि सची और कितने ही समुध्य भीर पशु मर भये। जगातार दुर्भिच विदेशी सरकार की शौषण भीति के कारण भीर भी ट्रप्तदायी बन गये थे । झडमूमि की बनधी नष्ट किये जाने के कारण यहाँ का पुराना मीदर्य नष्ट हो बचा था। ग्रेवर मूमि को भी बेतो के रूप में परियत किया जाने लगा था। गोहत्या की मुमलमान शामन काल में धनेक शासकों ने फर्मान जारी कर बंद करा दिया था। उसे की बी राज्य में फिर से चालू किया गया श्रीर प्रज के श्रनेक स्थानी में बूचड्याने स्थादित किये गये । इन युष्ड्यानों में गोर्दश की इत्था होने लगी। अज के निवासियों तथा यहाँ

स्रायं हुए तीर्थ-पात्रियों ने बरावर इस बात का विरोध किया, परंतु यह इत्या पंद न हुई। स्वतंत्रजा-प्राप्ति के बाद जनता और जोकप्रिय नेतायो द्वारा मज भूमि का यह कर्लक दूर किया जा सका।

राष्ट्रीय आदिकिन और जल-१८८२ ई॰ में कांग्रेस की स्थापना के बाद जनता में राष्ट्रीय भाषना बढ़ने लगी। इस संस्था के वार्षिक प्रधिचेरान समारोहएवंक होते थे। अधुरा में इस समय प्रध्यापक मोतीरामजी तथा मुंशी प्रमृत्यहारी ने सराहनीय कार्य किया। मोशीरामजी मधुरा सं एक प्रावसार निकास के में तिसमें जनता के कहाँ का विवस्य तथा उनके निराकरण के उपाय भी सुपति थे। हनके प्रतिक्ति एं जनकाश वकील, कुँबर हुकमितिह तथा बाव नाराययहास, थी॰ ए॰, ने भी जन-आगृति में बधा योग दिया।

जय १६०१ ई० में बंग-अंग संबंधी बांदोलन दिशा वय उसमें भी
प्रज के विवासी वीचे नहीं रहे। स्वदेशी को खपनाने तथा विदेशी के वहिज्जार
में सधुरा ने आम किया। बहाँ के नवतुवकों में एक नहें लहर पैरा हुई।
साधुरा ने आम किया। बहाँ के नवतुवकों में एक नहें लहर पैरा हुई।
साधारा-अर्जक में २६ने वाले विद्याधियों ने एक नेशनक क्षय स्थापित किया,
किसके मंत्री या॰ हारकानाथ आर्थव पनाथे यहे। सधुरा में ला॰ जानपराय
के बीजाधी आपण ने यहाँ की जनता, त्रिलेप कर नवसुवकों, में नया राष्ट्रीय
योग पैदा कर दिया। सर्वश्री जनमादास, मास्टर रामसित, द्यासंकर पाठक,
राषाहुष्य आर्थव, गंगप्रस्ताद वकील, शांदा स्वासादास, प्रजाता वर्मन, नंददूसारदेव शर्मा सादि यकेक निस्तार्थी कार्यकर्त यागे आये, जिन्होंने व्यनते
विचित्र सेवाचीं से जनता का विद्यास साह किया। गौरसामी गौपासदालाजी
वर्षा उच्ची। साप्याजीकों ने भी विदेशी वस्तुओं के वहिष्कार का यीदा डक कर रहेंस-समाज में इल बज पैदा करती। काजप्यत्तावों के प्रतिस्क्त मधुरा में दानामाई नवरोजी, निवकजी, स्थामी रामसीय, मदनमोहनजी
मालवीय तथा सीय दीवर्रवा के जो भाष्या हुए उनसे यहाँ के निमासियों में
पदा उत्पाद चीर साहस देश हुव्या कीर स्वदेशी चित्रील प्रयत्न दें उत्पार्थ

प्रेम मेडा पिद्यालय— १६०६ ई० में सुरमान के दानवीर एवं त्यागी राजा महेंद्रप्रसाप ने कुन्दाजन में प्रेम महाजियालय की स्थापना की । इस विमालय के लिए राजा साहब ने युन्दाजन का श्रपना विद्याल भवन सथा वाँच

१४. दे दाधेरयाम द्वियेदी—मधुरा जिले की राजनैतिक जापति (जनाईन, ६ जनवरी, १६४७), पूर्व १।

गोंचों की जमीदारी लगा दी। १६६६ हैं॰ में मुरदुल विद्यालय फर्डवागर सं यु दावन सावा गया, जिसके लिए राजा माहव ने १४,०००) रू० की सूर्नि दान में दी। उन्होंने धगले वर्ष से दिवालय की श्रोर से 'प्रेम' नामक पत्र का प्रकाशन चारम्भ किया, जिसमें शिचा के चितिरक्त राजनीति एवं समाजित्रपर्क विविध उपयोगी खेल प्रकाशित होते थे। कृषि-शिक्षा की उम्रति के लिए राजा साहच ने १११३ ई॰ में मधुरा जिले में जटवारी, सफोई, उफियानी शीर हुमनी गाँदों में चार तथा बुखंदगहर जिले के दी गावा में दी नियालय स्थारित किये । महायुद्ध के तुछ पहले राजा महेद्रप्रताप विदेश धले गये । भारत हो स्वतन्त्रसा के जिए उन्होंने चक्तगानिस्ताम, जर्मनी, रूस चादि देशों का धमय किया। युदिश सरकार द्वारा ये ३० वर्ष से ऊपर के समय तक देश विध्वामित रहे । उनकी चनुपस्थिति में प्रेम महानिवासय का कार्य योग्य राष्ट्र-संवर्गे द्वारा चलाया जाला रहा । इस विद्यालय का सुक्य उद्देश्य राष्ट्रीय भारता का निकास तथा चौद्योगिक शिका की उन्नति रहा है। इस दिशा में विधासय हा कार्य निस्संद्रह महत्वपूर्य है । बाचार्य जुगलकिशोर, श्री विद्वानी, वा॰ संपूर्णानद, श्री नारायकदास, श्री भगवानदास केवा बादि क्तिने ही दश-सेपक इसमे सबधित रहे हैं। यह विद्यालय वर्गों तक देश के मान्य नेदासों क चारुर्पण का केन्द्र रहा है और यहाँ के चनेक छात्रों न राष्ट्रीय चारीसन में सनिय भाग लिया है। १९

14 १६ ई॰ वेगार प्रधा का पूर्व प्रधम विस्तुत् से हॅगस्ट मठी धरने हा काम श्रुक हुआ। उस समय मशुरा से बा॰ नेदर्न सह दूस, मजबास वर्मन, द्वारणामाध भागीन, रामनाय शुक्तार, सोमनेव धादि ने इसके सिवार धाराज उदाई । दुली प्रधा के बिरोध से भी जब में धरोक सभाएं की गई। पिरोधियों में धन्य नेताधों के धितिरिक वा॰ मुखबद तथा जयनाराय्यासिड थे। 14 १७ ई॰ से य॰ हर्यमाथ कुंबर धादि ने मशुरा में होमस्त जीग (दरशासक स्पा) की स्थापना की। इसके सवध से गढ़ के जिमित स्थानों में

सेवा-समिति की स्थापना—१० िसवर, १६१७ ई० को मधुरा में सेवा-समिति की स्थापना हुई। इसके प्रथम सभापति थी द्वारकानाय भागेन १४. विस्तार के लिए देनिए विदामित शुक्त—पुन्दायन के राष्ट्रीय आन्दोकन का इतिहास (युन्दावन १६४२), पूर्वार्थ, पु० ८, उत्तरार्थ, पु० ४–६, ७१-७४, तथा मथुरा जनपट था राजनीतिक इतिहास, दिवीय स्वयह। क्रांतिकारी इल्लचलें विदेशी सरकार की दमन नीति के वारण देश के अन्य आगों की तरह मन में भी वान्तिकारी इलावकों का नारंभ हुया। 1212 हूँ में फ्रान्ति के स्वष्ट अव्या दिखाई दवने जगे। इसका प्रध्य कारण रीवट विकाश, जिसके द्वारा भारतीय जनता की स्वतन्यता चीनने का उपहम तथा गया। इ अप्रैल को अपुरा में इस जिल के विद्युत्त चुद्ध वही इसका की गई। इस पर यहाँ क कई नेकारों का चादान कर उन पर मुक्दमा चलाया गया, परंतु खंव में सवृत के अभाय में वे छोड़ दिये गये। मधुरा में सवन्यता की ओ आग प्रव्यत्तित हुई वह विदेशी शान्त दारा इक्षाई न जा सभी। मज मंडल की राजनैतिक मानित का मधुरा नयर प्रधान केन्द्र यन गया। 1212 हुँ के अविधानाला वाग-अह से मधुरा में अही उत्तेनना फैल गई। इसके दिस्के दिस्के पर एक पुत्री हमान का सम्यान किया गया। इसी वर्ष गया। पूर्ति कर की राजनीतिक सानित का समुरा नयर प्रधान केन्द्र यन गया। 1212 हुँ के अविधानाला वाग-अह से मधुरा किया गया। इसी वर्ष गया। वस्ति वर्ष अविधानी में होमरूक वी सा की जोरदार बैटक की गई।

गांधी-सुग- १६२० ई० से सद्वाला गांधी के नेतृत्व में भारत में व्यवस्थीन वान्योजन ने केतर एकदा । कांग्रेस के करकरण विविद्यान से धंमें जो विचान-मंत्राच्यां, व्यवस्थीन मुन्तन्त कांग्रेस के करकरण विविद्यान से धंमें जो विचान-मंत्राच्यां, व्यवस्थीन मुन्तन्त कार्या स्थादि का निहत्यत्व किया स्था । सन कांग्रेस का पंच प्यानिमम्य कीर उचित उपाये द्वारा स्थान प्रकार स्थान पार्टी जी की पुकार पर सरकारी स्टूब-कांग्रेजों के बहुत से निवार्ण दशह देवी प्रवाद स्थान सामनीयन में आमित हो गये । निर्मा कर्यों को इण्डा कर उनकी होनी जवाई जोने खायी। मधुत, व्यवसार, व्यवस्थान व्यवस्थान बाम्योजन ने जोर प्रकार में क्षान्य क्रिकर हो होनी जवाई के व्यवस्थान क्षान्यों सामनीयन ने जोर प्रवाद स्थान से क्षान्य स्थान ने जोर प्रवाद स्थान स्थान से क्षान्य स्थान ने जोर प्रवाद से स्थान से क्षान्य समाधार-प्यान ने बार प्यान समाधार-प्यान सिमाया स्थान स्थान समाधार-प्यान सिमायार स्थान स्थान समाधार-प्यान सिमायार स्थान स्थान स्थान समाधार-प्यान स्थान स्थान स्थान स्थान समाधार-प्यान स्थान स्थान स्थान स्थान समाधार-प्यान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान समाधार-प्यान स्थान समाधार-प्यान स्थान स्थान स्थान स्थान समाधार-प्यान स्थान स्थ

पर्शे—नेम, त्यजीवन, सीतक, प्रवाप, भारत शादि—ने भी स्वतंत्रवा की भारता दिशित करने में वहा कार्य किया। मास्टर रामांगड़ मिशन रक्षण की शप्यापकी दोष कर राष्ट्रीय कार्यों में पूरी लगन में जुट गये। उनका श्रवहरण अन्य किरते ही लोगों ने किया। किने ही दान सरकारी रक्षण को गाम कर सान्दोत्तन-कार्य में लग गये। स्वयंने की द्वार राष्ट्रीय मंडा निये श्रीर लांधी जी अ जय योज हे हुए सहकों पूर्व सार्वानिक स्थानों में जाते थे। श्रीमं जी सरकार ने दसन का कठोर चक बलाया और श्रवहरणींगयों को सर्वा प्रथा अन्य स्व प्रकार से कुचलने की स्ववस्था और, प्रश्त हमसे श्रीहोन घटने के स्वाय बहुता ही गया। जनता में राष्ट्रीय भावनाएं हातनी अवस्थी कि मधुरा के स्वीमंदल-जैसे ब्लेक्टर के कठोरतम श्रायावार भी उन्हें विचित्र क कर मके। मधुरा के नव्यवकों में 'राष्ट्रीय वालमंडल' नामक संस्था वा प्रारम दिया, जिसकी हलवां से जियहारी लीग करते थे।

10 मार्च, १६२२ ई० को महात्मा गांधी विरक्तार िट्ये गये थीर दश्चें छुद्द पर्षे की लजा दी गई। इसमें देश भर में श्रीभ फैल गया। पृत्त दिन पाद असदयोग आल्दोलन द्य गया। में मार्च असदयोग आल्दोलन द्य गया। में मार्च असदयोग के नेतृत्व में इस समय राम्न नितक देन में वहा कार्य किया। धार्वार्य विद्यात्म के नेतृत्व में इस विद्यालय देश प्रथिक मगति हुई। महात्मा गांधी, पं० मोर्तालाल नेहक, खा० लाजपव-राथ, डा० धंमारी आदि विभूतियों के विद्यालय में आरामन से असल गीरव थीर भी यहा और यह मज ही राष्ट्रीय इसक्वार्य में अरामक के उन्हें कर गया।

१६२० ई० का स्यतंत्रता-संग्राम — मज में १६३० ई० का स्यातंत्र्य-संमाम बड़ा व्यापक रहा । इसी साख यहाँ नमक सत्यामह मारम्भ हुमा। इस सत्यामह में मज के अनेक न्नेयानों ने भाग सिया। कितने ही ममुल कार्यकर्ता मिरफ्सार किये गये । इन खोगों को कर्तार काशाग की ममुल कार्यकर्ता मिरफ्सार किये गये । इन खोगों को कर्तार काशाग की याजाण सहनो पढ़ीं। विदेशी कर्ता कार्य क्षाप्रमां के बहिष्कार का कार्य जारी रहा थीर इस कार्य के लिए ममुरा में एक 'यावकार न्यूचर' बनाया गया, जिसमें ययी० राधेयामा दिनेदी, भी गोपाल दास सेठ, भी केलाशनाथ पतुर्वेदी साहि ने प्रयस्तीय कार्य किया। १९३० के सत्यामह के केन्द्र मज के गाँवों में भी फेल गाँवे थें।

मधुरा में १६३० तथा उसके याद के बान्दीबनों में जिन राष्ट्र-रिवर्कों ने उमुख भाग ब्रियर बनमें हकीय वजलाख जी, थो कामेरवरनाथ, धार्चार्य तुनक्रकियोर, हा० थोनाय भागव, थो केद्दारनाय भागव, थो रामसरस्य जीदरी, भी रामजीराम, श्री शिवशंकर उपाध्याय, प्रो॰ शुष्यचेत्त, ठा॰ वारासिह, श्री दारकाप्रसाद वरसल, श्री वसंवक्तमार प्रवची, श्री निरंजनप्रसाद, श्री सावकी शर्मा तथा भी लक्ष्मीरम्य श्राचार्य के नाम उद्देवस्तीय हैं। इनके श्रितिरक्त मधुरा की श्रोचे महिलाशों ने भी राष्ट्रीय श्रान्दे देनों में भाग लेकर श्रदे ने श्रे सार रह किया। इन महिलाशों में शाधार्य जुन्द विशे श्री प्री श्री श्री चंद्रा सार कर किया। इन महिलाशों में शाधार्य जुन्द विशे श्री प्रविच श्री श्री विशे श्री स्वाची चंद्रा, श्री सार्वी चंद्रा विशे श्री श्री विशे व्यवचित्र सार्वि हैं। श्री सार्वी चंद्रा विशे श्री सार्वी महाराय सार्व हैं। श्री सार्व भी श्री मदा सार्व सार्व हैं। श्री सार्व स

११२० ई० में गाथी हरिम समस्तीते के पखस्तरूप आन्दोलन कुछ समय के लिए शान्त हो गया : पर्तु चगले साल लार्ड विलिगटन के धाने पर पुनः स्थिति बदल गईं । इसी साल खदन की गोकनेज काफीन में गांधी जी गये. परंश वहाँ कोई बदयन समझीता न ही सदा। उनके भारत कीटने पर ४ जनवरी. १६३२ ई० को उन्हें गिरफ्तार कर किया गया । इससे देश भर में मान्दोलन और दसन-चक्र का पुनः बारम्भ हो गया। सधुरा रिखे में चनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताकों ने सुले शाम विरोध करना हारू कर दिया। इस पर मर्वक्षी केदारनाथ भागव, श्रीनाथ भागव, मा॰ राम.सङ्ग, राधाम हन चतुर्वेदी, चितामणि द्रक्त वार्ति चनेक कार्यकर्ता गिरक्तार किये गये । इस धान्द्रीजन में काशी विश्वविद्याक्षय के कुछ छात्री ने भी बज में कार्य किया। १६३२ में प्रेम महाविद्यालय की गुक विशेष कानून द्वारा जब्स कर किया गया । मधुरा के भाइर चलीगढ़ दिली, बदाग चादि स्थानों में यज के धनेक कार्यकर्ता गये, जहाँ उन्होंने बड़ी खरान के साथ काम किया । १६६६-६४ ईं० के इंदिजन भारतीलन में भी बद्धभूमि ने महत्त्वपूर्ण योग दिया । हरिज्ञ-उदार के कार्य की क्यारियत रूप से करने के लिए सथरा में एक 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की गई। य'दावन, राया चादि स्थानों में भी हरिजन उदार के लिए भान्दोलन भारम्भ फिये गये। विदेशी शासन द्वारा भारत के भनेक स्थानी में साम्प्रदायिक विदेश उलाइने के प्रयान हुए, परतु सबभूमि में यह चाल बहुछ दिन तक सकता न हो सकी और यहाँ ३६,४० ई० छड कोई उवजेपनाय साध्यदायिक कगदा नहीं हथा।

१६२४ ई॰ में केंद्राय एमम्बला क जुनाव में डामेस ने भाग खेने क निरचय किया। जुनान लड़ा गया धीर उसमें मज से पं॰ धीट्र प्लदस पाया याज विन्यों हुए। इस जुनाव के सिलिनज में सरदार बहुअमाई पटेल वया श्री भूलामाई देसाई भी मज में पधार। १६३४ ई॰ में डामें में की इस्ये-जयती भुराग, मुंदानन, गोनर्थन, सादाबाद, स्वद्य, सीख सथा घरना मं बड़ी भूसपाम मा मनाई गई। १६३० ई॰ क प्रास्तीय जुनावों में मी बहुमद क धामे स की निजय हुई। अब में रचनारमक कार्यक्रम के लिए परानम घानम की स्थापना तथा गोन्य निरोध घान्होजन भी इस काल की उद्देशकारीय घटनाएँ हैं। १६४०-४३ ई० के व्यक्तिय सादाबाद में भी नज क यहुन-एक खोगों ने आग सिया। इन दशक्ती का निभन्न सवधि क लिए जल तथा हमाने धी मजा द्वारा दृद्धित किया गया।

१६४२ का 'भारत छोड़ी' यान्दोलन-भारतीय इतिहास में १६४२ की दशस्यापी कान्ति एक सहस्वपूर्ण घटना है। सहासा गान्धी के नेमृत्व स भारतीय जनता नं इस सदान् कास्ति से भाग सकर सदने त्याग चीर राष्ट्रमेस का परिचय दिया। य बगस्त को 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव की स्वीष्टृति क पक्षात् एक वह बान्दोलन का बारम्भ हुवा । ६ धगस्त को महासा गान्धी तथा काम्रेस कार्यसमिति के सदस्यां की गिरफ्तारी क बाद दश म ध्यापक क्षोभ फेल गया। जनता विदशी सत्ता को समुख नष्ट करन पर तुल गई । दश से जगह जगह सरकारी हमारतों तथा रेख-तार श्रादि वातायात के साधना को नष्ट करने की योजनाएँ वार्यान्वित की जाने लगीं। ब्रज क मुख्य केंद्र मधुरा मगर तथा चन्य स्थानों में नवयुवका की टोलियां ने तोइ फोड़ का कार्य शुरू कर दिया। ६ व्यवस्त स जेकर २८ व्यवस्त तक यहाँ माति वी सपट फैक्षी रही । विदेशी शामन ने ज्ञान्तिकारिया को कठोरता के साथ शिक्ष्तार करना शाहम्भ कर दिया। धु दायन में १८ सारील की लक्ष्मस नामक वीर कातिकारा शहीद हुआ। श्रन्य भनेक लोग भी वृ दावन गोलीकांड में घायल हुए। सर्वत्र दमन का ताषडव मृत्य दिलाई एएने हना । भ्रमात का प्रत होने पर बड़ी ऋरतास शान्ति स्थापित की जासको। इसक नाद जबर्रती जुर्मीने वसूल किये जाने लगे। इसी समय भयकर मलेरिया वर्ध पकोष हुआ, जिसके कारण चृत्यावन तथा धन्य स्थानों से जनता की मह क्षे का सामना करना पड़ा ।

स्वतंत्रता-प्राप्ति — ११४४ ई॰ में महात्मा गान्धी तथा प्रत्य नेतामा को जेल से मुक्त किया गया । बृदिश सरकार की धोर से घर सभी प्रकार की प्रतिकृत्व परिस्थितियों को देखकर भारत को स्वतंत्र करने की यात चलाई जाने लगी। १६४६ ई० में इंग्लैंड से जो र्रंथिनेट मिश्रन श्राया उसने इस संबंध में चपनी योजना मस्तुत की। गंभीर विचार-जिनिय के बाद ११ द्यागस, १६४७ ई० का दिन नारत, हो रावन्त्र करने का दिनस निरिचत विचागस। यह स्वतन्त्रता भारता को स्वनित्तावाधित्यामों के बाद गात हुई। चंभेज चलते चलते इस देश की सान्ध्रदायिक ज्वालाणों में जलवा हुया श्लोह गंभी हुत महानू देश के हो दुक्के कर विदा हुए!

मेर्यों का अरुष्ट्रा— विदेशी सरकार की साध्यदायिक नीति के पाल-रहस्य शंत में त्रात भी दारक्षिक कराकों से न यक सका। स्ववन्त्रवा के लिए पोषिव निर्वि सं कुछ मास पूर्व मधुरा, भरतपुर, कालवर तथा गुक्तिंव में निवास करने बाले सेवों को आइरुषा तथा। साध्यदायिक विदेश के इस मकार उनक्षत्रे का फल घण्ड्रा नहीं हुआ। मेरों के विरोध में त्रक के जाट, अहीर, नुदार थाति लोग कहे हो गये। केती के समीप कामर नामक स्थान में तथा गोर्शली, नोगोंचा, कीम, नगर चादि स्थानों में अयंकर मारकाट हुई। घेत में घषिशांस मेव चयने स्थानों की होड़ कर चन्यत्र चर्च वर्ष की क्षा की भगका गांसा हो मखा। त्रवान्त्रीम के इनिहान में यह पहला चयत्तर था व्यक्ति साध्यायिक करुता का हुवने भीषण रूप में त्रदर्शन हुचा। स्वर्धकानांति के यह वस स्थिति सेवली तब यहुत ने नेन-विस्थार की चुनः चयने स्थानों यर साकर यमा दिया गया। दृष्टिस गांसम की समाधि हो गई चीर निभिन्न पर्मों में मामद्राधिक करुता और क्वह की भी समाधि हो गई चीर निभिन्न पर्मों मारामद्राधिक करुता और क्वह की भी समाधि हो गई चीर निभिन्न पर्मों मीरामद्राधिक करुता और क्वह की भी समाधि हो गई चीर निभिन्न पर्मों मीरवान्त्री मान करा है कुनाचित्रों वस्त ने सहते बादे थे।

## ग्रध्याय १४

## स्वतंत्रना-प्राप्ति के पश्चात्

३४ खारस्त, ३६ ४० ई० का दिन मजभूमि ही नहीं, सारे भारत हैं
दिव्हाम में एक महान दिवस हुया । इसी दिन एक खंबी खबिन की दामता
से छुट कर भारतवामियों को नंबंधता के उन्मुक्त बावावस्य में साँस की का
भीका मिला । यथ्य प्रदेशा की तरह का को जनता में भी इम दिन बसीम
उद्यास था। नजपानियों में ३५ खारत को हतना मिष्ठ म हान था दिकता
संभवतः क्षेत्र के दांधीमन में दुरकारा थाने के समय में भी न दहा होगा।
स्थान-स्थान पर विश्ंगा मंद्रा कहाने कागा, दीचमालिकांच् यजाई गई और
योद यहे, ममीर-गरीव सभी के हत्य एक वर्ष मानंद और उत्पाद के कर्यात
हो बड़े। ग्राविद्यों की परतम्मता के बाद मज ही जनता ने समय के सरवर्ष
गारिक के रूप में पाणा। ३५ स्थानत उसके लिए बंधन-मुक्ति का, तिर्मार्थ
का और नवीन चेतना का संदेश साला। स्थानत भारत के हतिहास में इस

ज्ञज में दाश शार्षियों की आधामन—परंत दस मुक्तिंद्वम के साथ हदय की दहजाने वाली बरनाएं भी जुह गई । वे बरनाएं वेश की दो आगी में विभागित करने का परिवास भी । पिक्रमी पंजाब से हिंदू तथा पूर्वो पंजाब से सुस्तानन वही संक्ष्म में स्थानांवरित हुए। ! साम्यदायिक संबंधीय नगोहित के कारण जो अयंकर मास्कार और अल-जन की घर्वारी पंजाब सथा हुए कान्य प्रेरों में हुई वह हदन-विदासक है! पंजाब, सीमाममत और सिंध के पहुंत से विस्थापित जोग जनर प्रदेश में का बसे । मधुरा, वृन्दावन तथा मज के अन्य स्थानों में जुई वह हदन-विदासक है! पंजाब, सीमाममत और सिंध के पहुंत से विस्थानों में जुई वह करन-विदासक में ग्रास्ता जिला में मार्थ में आप स्थानों में जुई वह करना में ये ग्रास्ता की मार्थ में आप स्थानों में जुई के कारण महैं तो से प्रस्ता के प्रदेश महानुद्ध (३६३६-५४ ई०) के कारण महैंताई खादि की वो विकट समस्वाण ने एक हो गई भी उनका वह पैये प्रीर साहस के साथ सासन कारण सामा हुए । स्वस्ता की देश से जनता का सिक्ष महाना मार्थ हुए। १ कनता है। १६४६ ई० को निहास सामा की दिसी में हरण कर दी गई, बिससे सारे आरत के साथ

वज प्रदेश भी शोक में निसम्न हो गया। राष्ट्रपिश की अस्मी वज में भी लाई गई और यहाँ यसुना के पत्रिय जल में विमर्जित की गई।

सरस्य राज्य का निर्मीण — भारत के संबंधीन होने के बाद देश के विभिन्न रखवाड़ों में भी स्वयः यवा भी वहर रोजी से उठी। वह राजवाड़ें में भी स्वयः यवा भी वहर रोजी से उठी। वह राजवाड़ें रास्य में निस्त गये। देश के वाकासीन गृहमंत्री सरदार बद्धभाई पटेल ने वही जुशस्त्रा और दृश्य विधा से भारत के कई ब्रोटे-चोटे राज्यों को सिला कर उनके संव बना दिये। १७ मार्च, १६५म ई.० को भरतपुर, बाववर, धीखपुर और करीबी को निसा कर मंत्रय राज्य की भाषनामां के स्थापना की गई। इस नवे राज्य के प्रध्यक्षियों ने जनता की भाषनामां के स्थापना की गई। इस नवे राज्य के प्रध्यक्षियों के जनता की भाषनामां के स्थापना की गई। इस नवे राज्य के प्रध्यक्षिय किये। बाद में राजस्थान वा वर्षा प्रदेश निर्मित होने पर सस्य राज्य को भी उसी के संस्था कर दिया गया।

ं नया संविधान श्री। निर्धायन -- २६ जनवरी, १६४० ई० को भारत का नया संविधान श्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार भारत की एक सथ-राज्य घोषित किया गया। इस मध्यराज्य की भाषा हिन्दी मान्य दर्दे।

नये संविधान के जनुसार १६२१-५२ ई० में केन्द्रीय सथा प्रारेशिक विधान सभामों के लिए निर्वाचन हुए। उत्तर प्रदेश । या अप्य कई मान्तों में कोमेस का बहुमस आया और उन प्रदेशों में कोमेसी मंत्रिमंडल न्यापित हुए। निर्भावनों के चार हा ना राजेन्द्रमसार राष्ट्रपति तथा पंट जवाहरजाल नेहरू भारत के मधान मंत्री हुए। उत्तर प्रदेश में यं नोपिदवल्ला पर्नक की अध्यय्वता में कामेसी संत्रिमंडल का निर्माण हुया। अब प्रदेश ने वर्ड जन-सेवक वंद्रीय कोकस्मा तथा प्रदेशिक विधान-सभाओं के जिए निर्वापित हुए।

यतमान मज में बोटी-मोटी राजनैतिक हसफले जारी हैं। इस समय पेही जिस संगठन का प्राचान्य है यह कोग्रेम हैं। प्रन्य प्रमुख राजनैतिक दस भग समाजवादी, जनसंब, रामराज्य-परिषद तथा साम्यवादी हैं।

'ब्रज प्रांत' के निर्माण की १२ने---१६४७ ई० के प्रारंभ में रचर प्रदेश के विभावन का प्रदेश सामने लाग गया। प्रदेशिक विधान-सभाइयों की भी एक वही संख्या द्वारा इसका समयेन विचा गया। । दुष्ट कोगों ने यह सुभाव रहा कि प्रदेश के तो भाग किये वार्षे और १६९ सी भाग नाम ग्रैज प्रदेश रेखा वार्षे। वस नवे ६देश में उच्छ त्रदेश के प्रत्यामा-भाषी चेत्रं के चेत्राया राजस्थान के उस भाग की भी मिलाने की बात कही गई जो उन्ह दित पहले 'सास्य राज्य' कह्न्बाता था। परंतु नव प्रान्त-निर्माय का यह चान्द्रीलन प्रागे न यह मकां। चनेक मध्यान्याली नैवाधों तथा प्रज वी प्रमुख माहिष्यिक पूर मास्कृतिक संश्या प्रज साहित्य महल वे द्वारा उत्तर प्रदेश के दुकड़े करने ना विरोध किया गया। महल ने कुल लोगों की दूस माँग को भी खसामयिक खतावा कि उत्तर प्रदेश की सामरा, मेरठ चाँग रुढंवादक क्रमिस्मिरिया के जिल्ले वर्तमान निर्ह्णी राज्य के साथ मिला दिये गाँव । दुसर सदेश प्राचीन 'मध्यदेश' का निकसित एवं सगक्ति रूप है चाँग वर्तमान दिस्मिरियों में उत्तक्ष किसी भाग को आया के आधार पर चहना करना वाक्लुनीय नहीं प्रशीव होता।

- अत का निविनाणि—स्वर्जनता प्रक्षिक याद ज्रज में राजनिकि चेतना के विवास के खाय उसके आधिक वृत्यं सान्वृतिक न्यान्सीय ही धीर भी शासन और जनका का ज्यान नवा हूँ। अमींदारी उन्दुक्तन नहें ज्यान क्या हूँ। अमींदारी उन्दुक्तन नहें ज्यान क्या हूँ। अमींदारी उन्दुक्तन नहें ज्यान क्या हुन गर्न कार्य हैं किनस जनका की आधिक वृत्य में मुखान हुन्जा है। एचवर्शन याजनकों में जीवन स्वर्ध हो कि सा जनकों में जीवन स्वर्ध हो कि सा करने वृत्य वर्ष मानाजिक ज्यान में मुजान हुन्जा है। एचवर्शन याजनकों में जीवन स्वर्ध हो किया करने वृत्य वर्ष मान ममस्यावा की मुज्यान विविध जाय है, औ कार्यानिवत किये जार है है। सल जिन्नोया भाग हान प्रचारित मूहान-यज में अब प्रदेश का कियात्मक योग दहा है।
  - सारकृतिक रिष्ट से जजभूति का स्थान भारत में बहुत महावर्ष है। यहाँ की माइतिक सुप्तमा वा वर्षन माचीन सारित्य में तथा यहाँ सारि हुए विद्यी यात्रियों के देतों में मिलता है। जजकी पनधी को रहा की बार स्वतन्य मास्त की विश्व मिलता है। जजकी पनधी को रहा की बार स्वतन्य मास्त की जोवित महनार का स्थान जाना वामानिक था। उत्तर मद्या क राज्यपाल भी व-हैयाजाल माखिकलाल मुख्यों ने सवर् २०१० (इस्टेश हैं ए) की जन्माद्यानि के पावन पर्य पर पारिराज गोवर्षन में वन-महोस्तव का भीत्रवार निवा । गोवर्षन व्यंत क पारिराज गोवर्षन में वन-महोस्तव का भीत्रवार निवा । गोवर्षन व्यंत क पारिराज गोवर्षन में वन-महोस्तव का भीत्रवार विश्व वा दिये गये हैं, साथ ही गोवित इज्य-जैते सारकृतिक स्थानों वो पुष्टित कुणावित्यों स सुशोधित किया गया है। मुद्दान महक पर सथा मज के धन्य धनेक स्थानों पर भी वृष्ट जयाये गये हैं। मजन महक के भन्न माधीन पना को पुर्टिय गामन काल में काट कर गमाति कर दिया गया था। इन्ह कटन चडियों मज क माधीन वनो की स्पृति याज भी मंजांच दुए हैं। इनके सरक्या का सथा नये मुद्दां क स्थान का कार हार का स्था गाम का कार हो।

तथा जनता के द्वारा किया ज़ा रहा है । बज साहित्य मंडल के प्रयानों के फलस्वरूप कई पुरानी कदमलडियों को कटने से बचाया जा सका ! राजस्थान की योर से बज में अरम्बूमि के बढ़ने का जो जमाताद शाकृतिक कम चल रहा है दसे. रोकने के जिए 'मसुरा थीर व्यागर जिले में श्रापक से श्रापिक सुष्ठ प्रयाने की योजना कार्यान्तित हो रही है । इस संबंध में उत्तर प्रमुख के जनकृतिन मंत्री की जमनमलाइ रावल कथा समुद्धा के भूतपूर्व जिलाभीय श्री राजा रावलिंद के प्रवण सराह-निव कहे आयंगे !

फटरां फेर्सचर्च का पुनरुद्धार — कटरा कंग्रवनेव को भगवान् कृष्ण का अन्म-स्थान होने का भौरव प्राप्त है । यहाँ समय-स्तम्य पर अनेक विद्याल मंदिरं का निर्माण हुष्ण । औरज्ञेष ने यौरसिहरेव द्वारा निर्मित श्रविस मंदिरं का निर्माण हुष्ण । औरज्ञेष ने यौरसिहरेव द्वारा निर्मित श्रविस मंदिरं को वोष्ट करके प्राप्त के साम पर मन्त्रित वनवा दी । श्रेष भाग भाग भाग में को दिन दिवा गया । उत्तरे वाद बहुत समय तक यह स्थान योचित युवा में पढ़ा रहा । अन्दर हैं को देश्व हिष्या क्या में पढ़ा रहा । अन्दर हैं को देश्व हिष्या क्या में पढ़ा रहा । अन्दर हैं को देश्व हिष्या क्या परनीमक्ष ने स्वरीद विद्या । राजा परनीमज्ञ जन्मस्थान पर भगवान् श्रीकृष्ण के मदिर का प्रभीमाण कराना चाहते थे, पढ़ा उनकी यह हृष्णा प्रति न हो सक्षी उनके उत्तराधिकारियों से श्री अपनविद्यारियों विद्या की सहायवा से महामा पंज मत्त्रीहास माजवीय ने हस जमीन को र कर्यरी, ११४५ हैं को तरीद विचा । पनेक कारणे से माजवीय जी के जीवन-काल में भी श्रीकृष्ण-सारक के निर्माण का कार्य पुरा न हो सक्सा ।

माजवीय जी की इच्चा के श्रमुसार श्री उत्तवकिशोर विवास ने 1421 हैं। में 'श्रीकृत्य-स्मारधान हुं/ट' की स्थापना की, तिरुक्ते श्रम्यक् श्री गोरी स्वादना की, तिरुक्ते श्रम्यक् श्री गोरी वातुष्टें मानविव्य मानविव्य मानविव्य अहित्य-सारक्ष निर्माण करके करता केश्वव्य का उत्तव्य मानविव्य की है। इस्ट का प्रभीष्ट हैं कि इस पावन स्थाप पर एक प्रेसी संस्था की स्थापना की जाय जो भारतीय पर्मे थीर दर्शन के केट्य के रूप में विकसित हो थीर जिसके द्वारा विविध्य पर्मे के तुलनायक प्रप्ययन की स्थापस्था के साथ गीरा के संदेश का प्रथा पर्मे के तुलनायक प्रप्ययन की स्थापस्था के साथ गीरा के संदेश का प्रथा पर्मे के तुलनायक स्थापस्था के साथ स्थापत्र के स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र के स्थापत्र स्थापत्र के स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र के स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत

इस उडेरव की पूर्ति के लिए जन्मस्थान की खवायि उपेणित भूमि को स्वस्कु और समत्तव करने का वार्व झार्रभ किया गया। स्वामी भी सर्वहानंद्र सरस्वती के द्वारा ११ चन्द्रवर, १६१६ ई० के दिन जन्म-स्थान पर धनदान का श्रीगणेश किया गया चौर उस दिन से यह वार्ष उस्ताह्वव्यंक चार्थ वहाया गया। मधुरा नगर के चनेक सार्वजनिक कार्यकांची चौर विद्याशियों ने जन्मस्थान पर धमदान का कार्य क्या। उनके उद्योग से इस भूमि का रूप चतुन-कुत सुधारा जा सका चौर 'कृष्ण-चतुना' तथा उसके चात पार की भूमि पर विविध उस्तां चौर समारोहों के जिए मुगमता हो सकी। यज साहित्य मक्क इरा विद्वंत कई वर्षों से इस स्थान पर भीष्ट्रप्यन्ते का चायोजन सफलवाए गुंक किया जा रहा है।

भारत के राजनैतिक इतिहास में यज का जो गौरवपूर्व स्थान रहा है उसका परिचय पिखने बध्यायों में दिया जा जुका है । सीरङ्गतिक देश में मजभूमि ने जो महान् योग दिया उसका विवरण अस्तुत ग्रंथ के प्रगत्ने सह में दिया जायगा।

### परिशिष्ट

# प्राचीन यादव वंश-तालिका

[ श्रंक पीढ़ियों के सूचक हैं ]

पीरायिक विवरणों के आधार पर पार्बीटर ने धपने ग्रंथ 'ऐंदर्यट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडीशन' में विभिन्न प्राचीन राजवंशों की तालिकाएं लैयार की हैं। उनमें से यादव वंश-युक्त यहाँ दिया जाता है—

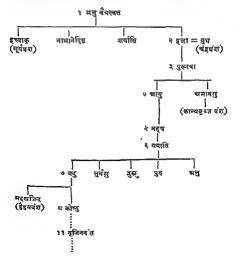

```
त्रज का इतिहास
```

,1

```
१४ स्वाहि
२० रागविद्
२१ पृथुभवस्
२४ सुवज्या(या सुवज्र)
६६ उशनस
२म शिनेयु
३२ कम्बलवहिस्
ं
६४ रुप्तकवच
३६ परावृत
४० तिदर्भ
ध२ जुन्ति
```

₹8° ]

[ ३४ु१

ध **ट** निवृ<sup>°</sup>ति

४२ विदूरय

भद दशाहैं | | | ४७ व्योमन्

। ४= जीमृत

४६ विकृति | १० भीमरथ

→ **५**३ रथवर

२६ दशस्य | १७ एकदशस्य

| ≺\* शकुनि

२६ करम्भ

२म देवरात ।

≺स्देब्बेब

६१ मध्

६२ पुरुव

६३ पुंच्युत | | | ६४ जनु या घम्गु

| इ.स. मध्यव

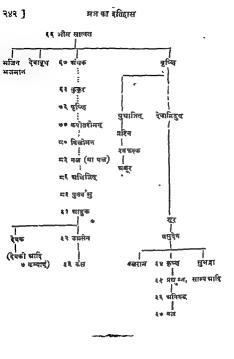

# पुस्तक में प्रयुक्त संकेत-सूची

था = प्रध्याय
थार्ष = प्रध्यवेद
व्यार्ष = प्रध्यवेद
व्यार्ष = प्रध्यवेद
व्यार्ष = प्रध्यवेद
व्यार्थ = प्रध्यवेद

(इसी प्रकार श्रन्य पुराया-नाम भी समभे जायें) पु = पुराष पु = पुराष पु = पु स स्रद्धा = महसुप्राय प्रस्तु वे , क ये वे क महस्येवर्ते स्रा = माहस्य भाग = भागवत स्रद्धा = महस्मित्त रखु = स्पु महस्मित्त रखु = रस्वस्य रामाव = सस्मिय हिर्ण, हिर्नियण = हिर्मण पुराय हरिंच, हरिन्यण = हिर्मण वित

|             |           | शुद्धि-पत्र        |                       |
|-------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| पृष्ठ       | पंक्ति    | यशुद्ध             | શુદ્ધ                 |
| 2           | 93        | করীল               | कनीज                  |
| ₹           | 22        | टस्थिनापुर         | हस्तिनापुर            |
| R<br>R      | २३        | हारिक              | हारिक                 |
| 10          | ₹•        | मभिमनिकाय          | <b>म</b> जिससनिकाय    |
| 13          | 13        | वदार्जनी           | यदायू नी              |
| 98          | 19        | बदे                | बद्धे                 |
| 1 দ         | ₹         | द्वारिका           | द्वारका               |
| 3.1         | ₹=        | 3=                 | ₹ — =                 |
| ३२          | 14        | सृतिका             | <b>सृ</b> क्तिका      |
| 3,44        | 8.5       | ससभा               | समभा                  |
| 84          | 2.3       | महभानिष्यमण        | सहाभिनिष्य <b>म</b> ण |
| 90          | ₹0        | चर                 | उत्तर                 |
| ξo          | **        | १ (फुटनोट)         | ₹                     |
| 100         | श्रंतिम   | स्वततत्रवा         | स्वतंत्रता            |
| <b>9</b> 33 | फुटनोट १४ | इन पावर            | पागर इन               |
| 3=3         | ्थतिम द   | शा को न विगदती हुई | विगदती हुई दशा की न   |
| 1=3         | 48        | कु भेर             | <b>क</b> म्हेर        |

## नामानुक्रमणिका

য়া धंग (राज्य) २६, ४३, ४८, ६३, ₹¤. ३०¤ धंवर (राजा) २० श्रंतरेंदी १०४ **इं**तलिकित (यूनानी शासक) ७३ र्थापक (वंशा) १४, १६, २४, ३६, 88, 22, 27, 52 श्रंबरीय टीला ७८ र्घवाला १६ घंशमान ४३ घंसारी, डा॰ २३० थकार (सम्राट्) ११०-१६, १६४, 101, 102, 162, 200 धकवर (शहजादा) १६४ धक्र ३७, ४०, १६, १⊏ द्यावद्यानस्य सरस्यती २३७ ध्यस्वजी (पर्यंत ) ४ च्चरारवाँ १६२ धप्रवाल, वासुदेवशस्य ४८, ६४ धानित्रेस (कराशहर) ६० द्यश्निमित्र ७३, ७६ ध्रधासुर ३३ ध्रच्युत १६, १०३ धावलसिंह २३३ धवनेरा २२६ स्रजदेव ७म

श्रजमेर म॰, मध्र

124, 144, 844,

यञातराज् ६८ श्रवित जाट १६६ श्रजीतमिह १६८, १७७, १०८ श्रजीमुख्ला २१६ ध्यर्दींग ६, १६४ २१४, २२६ व्यवरंजी खेडा १२२ धादिलयाँ १६८, १४३ चरीनावेग १६० ष्यिसीमष्ट्राच ६० चनंगपास १३४ बन्ताजी 1=० स्रवेती १७१ धनन्तवंत्री १११ चनन्त्रसम् २३१ र्धानरङ ४३, ६२ থৰু 1৩ श्रनूष (राज्य) १०८ व्यनुपशहर ४, ३१२, ३६० श्रक्तमारिस्तान ६४,यम, १३, १२६, 120, 200, 202, 254, 202, मकरासिदावनी १६५-२०१ चक्रीका १२६ थब्दुवनीयाँ १६०, १६१, १७३ शब्दुल्ला १४० **ब**स्टुल हादी २२० श्रद्धास १४७ श्चवलकासिम १४८ श्रवुलकनल १३, १४१, १७१

145, 148

यभिमन्य ४६ श्रम्शु २० श्रमरावती नगरी ६४ धमावसु १६ श्रमीरयाँ २१६ द्यम्तकेवर २१४ ष्ट्रमृतसर २१३ चयसि कमुद्दय (कंयोजिका) मा ष्ट्राचीध्या ६, १६ १८, २०, २२,२३, uu, uk, so, ee, 902, 905, 905, 908 क्षज़ न ६२. ६६-६⊏, ४०, ४४,६२, 124 श्चर्युं नायन ७८, १००, १०१, १०३ चर्त 😂 धारम १२६ प्रहिष्ट ३६ घरतमश १३७ ध्यद्वेकर, क्षमन सदाक्षित्र ६४, ६६, 88, 109 श्राम उत्तरी १३, १३०, १३१ धलबेदनी १३, १२०, १३२ भारतमस्त्री १२= श्रत्यर १६६, २०६, २३३, २३४ भलाउदीन १३७, १३= धलिन १३ मलीगइ ४, ४, ३८२, १६६, १६७, २००, २०३, २०४, २०६, २०二, ₹•६, ₹1४, २1≈, २12, २३1 धक्षीयहादुर २०१ चनीमुहम्मद् ३८२ थयंतियुत्र ६६, ६८

धवंतिवर्मन ११८ श्रवन्ती (राज्य) १७, १०, ६४, ६६, 905 श्रवध १८४,१६४,२०१,२०८,२१६ धविस्थल ग्राम ४० श्रहमक २६, ६६ श्रभघोप मन, मह श्रमारथामा ६१ द्यक्षमध्यक्त ६०, ६१ श्रशीक दश, ७०, ७३, १०३, १२३, 358 श्रमई २०६ बसनी १३६ श्रसिकुचडा घाट १३८ श्रसितंजना नगरी ६६ चसीरिया ४३ थसुर ६४ श्रहमदनगर १६७ यहमद्या ह यहदाली १८२, १८७, 254-77 शहिरद्वा २, ४, ६०, ७७ चहिल्याचाई १८६, २०६, २०७ था श्रोत्र (वंश) ७३, ७७, ७६ थांध्र (देश) ६४, ११= धावला (नगर्) ६८२ भाइन-इ-श्रकवरी १७३ धावटरखोनी २१४ धावसम्य नदी ६३ भागरा २, १, ८, ७२, ७३, ६७, 103. 322. 380. 184-20, 120-21, 122-150, 152164, 160, 164, 101-101,
104, 140, 144-44, 14663, 160, 188, 200, 202-2,
208, 212, 213, 216-214,
210, 222, 221, 221,
220

श्चानस्य नहर २२३ श्वानस १६७ श्वानसम्बद्धाः सराय १६०

भारतकः १०३ भारतिकः १०३ भारमाति १४३

चादिकेशवधाट १३३ च्यान्यीर ६ चानन्द १०⊏

यानन्द्र प्रथम प्रानन्दीप्रसाद चौथे २२३ प्रानर्श ४३

धानव २३ धानव २० भाभीर १०३

भाभीर १०३ भामोर १४२, १४३, १६२, १६६, १६६

बाबु १६, १= प्रायुक्तक ११६ - प्रार्थक ७६ प्रार्थकमान २२१

षार्यसमान २२४ ग्रायविर्ध २६, ४६, १६, १०६,११० भारा ६१

यासमगीर द्वितीय १८२,१८६,११० यासपुर १७१ प्रासन्दीयन्त ६०

श्वासकताद १८० यासकताद १८० यासम २६, ४०, ४३ याहक ४६, ४८ 3

इंडियन नेशनल कांग्रेस २२६ इंतिजासुडीला १८३, १८४

इन्द्र (देवता) १५ इन्द्र तृतीय (राष्ट्रक्ट) १२८ इन्द्रपुर ११२

इन्द्रमस्य २, ४२-७, १०, ११, ६२

इन्द्रमित्र ४७ इच्याङ्ग १६

इज्जैंड ११६, २२३, २२६, २६३

हृटावा ४, १४१, १८२, १८४,१६१, २०८, २१४, २२६

इतवारलॉ १२७ इन्न्यमीर १३१

इमाहीन सोदी १४१, १४२, १४४

ह्याहीस शाह १४म इसार १म३, १म४, १म६, १म७,

१६० इरादनवर्रे १४६

इसा १६

इलाहाबाद ६०, १०३, ११२, १६०, १६७, १७६, १८४, २०८, २१४

१६७, १७६, १८१, २०८, २११ इसमाहस्र वेग २०२, २०३

इस्लामचाँ १६० इस्लामगाइ १४८, १७१ इस्लामगाइ १६२

Ę

हंशन ६३, १९४, १२६, १८० हंलियट १३ डेग्रानवर्मन् ११२, ११६ ईस्टइंडिया कंपनी २०६,२११,२१६, २२१, २३७ ईसापुर ६०

ब

उद्यसेन २४, २६, ४१, ४४, ४२, ४७, ६२

४७, ६२ उज्जयिनी (उज्जैन) ४२, ६४, ६८, ७४, ८४, ८४, ६६, १०६,

७४, ६४, ६४, ६६, १०१, १ उज्जेग १४०

उभियानी २२८ उद्मीसा २६, ४०, ७४, १२०, १६४,

२०६ उत्तमद्त्त ८१

उत्तर प्रदेश २३४, २३४ उत्तर मधुरा ६६

वत्तरा ४६, १२० वदयपुर १६२

वदयपुर १६२ वदयसिद्ध १४१ वपगुत १२२, १२४

चपमिवेश्यर १८७ खपसागर ६६ डपहारवन ३

उमरावनीर १६८, २०१ उर्चशी १६ । उत्तनयाँ १२८

उरानस् २० उशीनर ६४, ६६ उपप्रदात (श्रापभदत्त) ≒४

ऊ

र्जेषा गाँव ६ उत्पा ४३ उत्पोमद ४३ भ्रापिक तुस्थ्क ८६

ऋ

ए एकदशस्य २०

ष्टा ४, ४१, १८२, २१४, १३१ प्रस्य ११४, ११४ प्रियन १२, ७०

पुञ्चन, ञे॰ ७७, ७८, ८२, ८२, ८४ पुञ्जकिन्स्टन २१८ धि

ऐजेज ८० स्रो

कोखामगडल ४२ श्रोमा, गौरीर्यंकर श्रीराचंद १६२ श्री

श्री चीरक्षजेव ३०, १४४, १४६, १६८-६४, १६७, १७३, १७४, २३७

हर, १६७, १७३, १७४, २३७ इ. १६७, १७३, १७४, २३७

कंबाली दीला मर, १२४, १२४ कंबरस्विय २१४ कंबीज ६४, म६ कंस १०, २४, २६–३१, ३७, ३६– ४२, ४४, ६६, २३४ चंस किंबा १४४

कत्त्वाहा राजपूत १४४ बटक १२४ बटरा केशबदेव २०, ७१, ७२, ६२, १८७, १२४, १२७

कहकाइसिस ८६, ८३

X= 576

काची १०३

कन्द्रहार ६६, मह कन्हाव। १४६ कनिषम, श्रतेक्जंदर ७, ७१, ७२, ws, 40, 47, १२३, १-8 कनिष्क सद-६२, १००, १०४ कनिष्कपुर ६२ कर्नोज २, १६, २०, ७०, हर,११४, कपिलेश्वर १०७ कबीर १४२ कम्पिल २, ६० कम्पलयहिल ४० बसुइय (क्याजिका) =१, =५ कमीकी १३४ करंभर 🦩 🛚 कर्ष ४=, ४१ कनिटक १२४ करनाज १८० करवन ३ करायाहर (दे॰ ऋग्निदेश) करीची ने, १२२, २०६, वनेश्व करव १८, ७७ कहमद ६० करह्या ६०, ६१, १०% कलचुरि वंश ११८, १३३ कविम २६, ४३, ४६, ६४, ६६, ७४, १००, १२७ कलुइ स् १ कृति, केंग्य ६०

कांतिपुरी ६५, ६६ कॉंक्ड्रोजी १६० इंटर्ड काक कारन, कर्नल २१६ काठियाबाड़ ६५, १२७ कास्यायम १६७ 17 कारवायनी देवी ३४ कान्हा नरूका १६६ कानपुर १६२, २०६, २१६ काउल ६६, ५६, ८६, ६१, १६४ काम्यकवन या कामवन (दे कामा) 38, Eu, 883 कानदत्त मध कामबदश १६० कामर = ३३ कामर्हे १४६ कामा (वे काम्यक्वन) ६८, १६७, 28≒ कामेश्वरनाय ३३० कार्नवाक्षिस २१३ कार्तवीर्थ १८ काविकेय १०० काखयवन ४३-४४ काश्चित्रर १४८ काबिदी (हुप्या दली) ४३ काविदास म, १०, २३, ५४, ५६, **१८5. १८६. ११७** कालिय या कालिक (शाग) ७१ र्टल उद्दासक्रीक काली सिध (नदी) १६३ कावेज १२४ क्रमबीर मम, ६३, १६४,११४, ११६, १३वं

कुषाच वंच ११, १४, ८६,८७, ६२, काशगर ५८, ६० £3, £4-E1, 200, 208, 203, काशी १८, २६, ४०, ४६, ६३,६६, 808 ६५-७०, ६७, ११३, १३३ क्रशस्थली ४१ काशी विश्वविद्यालय २३१ कुशीनारा (कुशीनगर) ६४ कास्गंज २०१ कुसुमध्वत्र ७४ किदार हुपाण ६३ कुसुखक ८०, ८४ किया लॉ १५०, १५१ कृषी (कृषार) ६० किशनगढ १६२ क्ट ४१ कीय, ए० बी० १, २८ कुंजबिहारीजाज २२६ ब्रुजचन्द्र १३०, १३२ कृतवीर्थं १८ कुँजस्, हृदयनाथ २२८ क्रथभीम २० कु दिनपुर ५२ कृष्ण =, १४, २४, २७-३१, ३४-क्रन्ती २० रूद, ६२, ७१-२, ७४, दरे, ६७, क्र'भीनसी २१ ११३, १३१-३२, १४४, २०४ कुधिद ≒३, ६४, १००, १०१, कृष्णचंद्र, प्रो० २३१ १०६, ११४ कृष्य चब्सरा २३८ छत्तुद्दीन ऐसक १३६ कृष्णपुर ७२, ७३ এচনাল ওই केटय ६४ बुरुवा ४० करल १०३ क्रमेर ३२, ११० केशव (दे० इप्य) कुषेरनामा ६६, १०६ केशावदेव, वेशवराय १४७, १६१, क्रम्बेर १८३, १८५–८७, १६३.१६४, १६२, १७३, १७४ १६=, ₹0 € केशवर्षत २०१ समायुँ ५३, १८२, १८४ केशवयुरा, केशवपर १२, ७०-७३ समारगुप्त १०१, ११०, १११ देशिन ६० समारदेवी १०२, १३४ केशी (देश्य) ३८ क्रमारिज ११७ <del>बेसरीसिंद</del> १६४, १६७ बु मुद्रवन ७ कैयोबिक चर्च २१४

कॉच २१२

२०६, २०८

कोइल या कोयल (दे० प्रसीगड़)

१४४, १६८, १६०, १७१, १७२,

कर २, १६, ५४, ४६, ६४, ६६,६६

. उरपेत्र १६ उपनय हाथी ४०

द्वविद् ४०

चंदूल-मंदूल बगीची १०६ चंद्रगृप्त मीर्थ ६६ चंद्रवंच १३३ चंदावर १३६ चदेल यंग १२६, १३४, १३६ च्यवन १म, ६० चक्रपालित ११२, ११३ चन्नवर्ती, वसंतकुमार २६१ चप्रायुध १२७ चमुर्वेदी, कैलासनाथ २३० चतुर्वेदी, जुगलकियोर २३३ चतुर्वेदी, मृद्यमोहन २२६ चनुर्वेदी, राधामीहन २३१ चन्द्रगुप्त (विक्रमादित्य) ३६, १०२-6, 110, 118 क्षत्र्वमा १६ चान्यमंत्र १०३ सम्बावनी देवी २३१ बायत (बर्म व्यवी) १७,१०४,१४८, धार्य गूजर १६६ 168, 108, 150, 202 बाक दह चरन पहाड़ी ६ बायक्य ६६ बाह्यर ४०, ४३ बार्स मेरकाफ २११ बालुध्य वंश १२०, १२६, १३३, चाहमान वर्ग १२६, १३६, १३६ 124, 125

. -1

चिमना जी २०६ धीन मम, ६०, ६४, १०७, १३४ चीरघाट २००, २०३ स्हासन १६७-७०, १७२, १७७ चलनी बहादस ६२ चेति, चेटि यंश २०, २४, ६४, ६३ चैतन्य महामञ्ज १४१, १४२,१४४, 928 कोळ वरा १३३ चींदरा गाँव अ धौदारा टीला ७ चौमुद्दाँ १८७ चौसा १४७

氮

ब्रयसाल वृदेशा १६४, १७७, १७३ खुबीलेराम (रामा) १६६ काला ४, ६, १३८, १८४, २१७, ×18

ল व्यामध २० ज्यायस २ १८ ज्यालापसाद जिज्ञास २३१ वंतु (राना ) २० जबूद्वीप ६२ जगन्नाथ पुरी १३१, १०४ जगसाय वकील २२७ जाउन १३४ जटवारी गाँव २२८

'जनार्दन' २२७ जबलपुर ११३ जमरूद १६७

जयचन्द्र (राजा) १३४, १३६ जयचन्द्र विद्यालंकार २१४,२२०, २२१ जयनारायणस्टिह २२८ जयपर १८३, १८४, १६२, १६७,

२००, २०१, २०२, २०४, २१०, ₹१७ जयसिंह १७८, १७६, १८०, १८३

जवाजीराव २६७ बस ४४ जरासन्य २६, ३३, ४४, ४८, ४८

जलाजाबाद == २ जलियाँवाला बाग २२६ जबेसर ४२, १७२, १७६, २१४

जवाहरगंज १६७ जवाहरसिंह १८७, १६१-६३, १६६ जहाँगीर =, १४६-४=

जहाँदरशाह १६८, १६६ बहानयाँ १८५-६० जांबवती ६३ बाजव १६७, १६=

जारवादा १८४, जानविग्स १३२ वामा मस्बिद २२२ जायसवाल, काशीयसाद ५६, ५८,

E4, 50, EX जार्ज रामस २०७ जालंघर ७४, १२० विभीवी १२३

विष्या दादा २०३

जीमृत २० जीव गोस्वामी १५२, १५३ चुगलकिशोर संदिर १४७, २२४

ज्ञगलक्सोर श्राचार्य २२८, २३० ज्ञगमना ४ जुबर ८४, ६३ जुमा मस्जिद् १६०

जुष्कपुर, जुकुर ६० जुनागद ११२ वेजाक्भुक्ति ८ बेठिमद्र ७६ जेबर १७१, १६७ जैकेमांट, विक्टर १३, २२२

जैसपुर १७६ बोधपुर १२६, १४८, १६१, १५७, १७८, १८३, १८४, २०४, २१७ जोधराज १६६ जोबरेस, जोमनेस १२, ७० जोरावर १६५, १६६

जीनपुर १३६ ज्ञातृक ६३ भ भंबीपुर ४ भजभद्र १७१

भूमी १६, ६७

देम्स नदी २२१

टाजमी १२, ७० टीषू मुखवान २०≒

टीफेन्पेकर, जोसेक १३, २०६, २६०

भाँसी २०१, २१६, २१६

कन्दहार ६६, ५६ बन्हान। १४६ वर्नियम, श्रलेक्जंडर ७, ७१, ७२, ७७, ८०, ८४, १२३, १२४ कनिष्क मय-६२, १००, १०४ कनिष्कपुर ६२ : कतीत २, १६, २०, ७०, ६६,११४, ११६-२१, १०४, १२७, १३१, १३३, १३४, १३६, १३६, १६२ कवित्तेरवर १०७ कवीर १४२ कव्यिख २, ६० कम्बलवहिंस २० बसुइय (कंबोजिका) =१, ६२ कमीली १३% करंभ २० कर्णं ४८, ४१ कर्नाटक १३४ करनाल १८० करका ४ करामाहर (१० श्रामिनदेश) करीको २, १२३, २०६, ३३३ करव १८, ७७ कर्मद ६० करहण ६०, ६१, १६४ कबबुरि वंश ११८, १३३ कलिंग २६, ४३, ४६, ६४, ६६, سلا, ومحر وجره कलुइ ८१ कृति, क्रिय ६= कृत ५४ कांची १०३

कविपुरी ६५, ६६ कॉंकड़ोजी १६२ काक ६०३ काटन, कर्नल २१६ कार्डियात्राद ६५, १३७ कारयायन १६७ कारवायनी देवी ३४ कान्हा नरूका १६६ कानपुर १द्ध२, २०८, २१६ काञ्चल ६६, ७६, ८१, ६१, १६४ काम्यकवन या कामवन (दे॰ कामी) 88, 80, 883 कामदत्त 🕰 कामबदश १६० कामर = ३३ कामरॉ १४६ कामां (दे॰ काम्यकवन) ६८, १६७, 285 कामेश्वरमाय ६३० कार्नवासिस २१३ कार्ववीर्थ १= कार्तिकेय १०० कालयवन ४३-४४ कासिजर १४८ कालिदी (कृष्ण-पत्नी) ४३ काविदास =, १०, २३, ५४, ५६। १०=, १०६, १६७ काविय या काचिक (नाग) पर कविसपुर ७३ काली सिध (नही) १६३ कावेख १२४ कारमीर यय, ६२, ६३, १०४,<sup>६१४,</sup> ११६, १३३

किशनगढ़ १६२ कीए, ए० बी० १, २८ के जीवारीजाज २२६ के जब हरवाय २२८ के जिन्दार ४२ के जिन्दार ४२ के जीवारीजा २१ के जिन्दार ४१, १००, १०१, १९४ के जिन्दार १३६ के जिन्दार १३६ के जीवारी १४४ के जीवारी १४४ के जीवारीज रेपक १३६

कासी १८, २६, ४०, ४६, ६३,६६,

६८-७०, ६७, ११३, १३३ काशी विश्वविद्याल्य २३१

कारागर ८८, ६०

कास्यांज २०१ कियार सुपास ६३

बुन्दा ४०

द्ववेर ३२, ११०

१६=, २०१

कुमारिल ११७

उवलय हाथी ४०

उभुद्रवन ७

- इर्चेत्र १६

इविद् ४०

कुवेरनागा १६, १०६

ष्टमाय्ँ ४३, १=२, १=४

कुमारदेवी १०२, १३४

इमारगुप्त १८१, ११०, १११

क्रम्बेर १८३, १८५-८७, १६३.१६४,

<del>कर</del> रे, १६, ४४, ४६, ६४, ६६,६६

किया लॉ १५०, १५१

कुषाय वंश ११, १४, ८६,८७, ६२, £3, £4-£4, 800, 808, 803. द्रशस्थली ४१ कुशीनारा (कुशीनगर) ६४ कुसुमध्वज ७४ बुसुलक ८०, ८४ कूषी (क्चार) ६० क्ट ४१ क्लचन्द १३०, १३२ क्रववीर्थं १८ क्रथभीम २० कुच्च द्र, १४, २४, २७-३१, ३४-थन, ६२, ७१-२, ७४, न३, ६७, ११३, १३१-३२, १४४, २०४ कृष्णचंद्र, प्रो॰ २३१ कृष्ण चब्सरा २३८ कृत्वापुर ७२, ७३ केकय ६४ केरल १०३ केशव (दे॰ हुप्स) केशवदेव, देशवराय १४७, १६१, १६२, १७३, १७४ केशवपत २०१ केशवपुरा, केशवपुर १२, ७०-७३ देशिन ६० केशी (दैत्य) २८ बेसरीसिंह १६४, १६७ कैयोलिक चर्च २१४

कॉच २१२

२०६ २०५

कोइल या कोयल (दे० चलीगड़)

१४४, १४८, १६०, १७१, १७२,

व्रज का इतिहास

२४० ]

कोइला भाउ र

कांवकुक ६० कोटवन ६, १६६, १६७

कोटलाइ ४३

कोटा १०२, ११८, १६२ कोट्ट १०३

कोडीगार ४२

कोशल २१, ४३, ४०, ६३-६६, 24. 913

कोंसी १६२, २१४, २१६, २१८,

२२१, २३२ कोप्ड १६

कीटिक्य १ ६६

कौरव ४८

कोशास्त्री ६०, ६४, ७०, ७७, ८६, 40, 43-64, 101 क्रीशिक २०

ब्लीसीयोश (दे॰ केरवपुरा) पहरात शक मध

G व्याहीत १६६

खंडेराव १८४, १८६ खडीबी परगना १७२ सारपरिक १०३

खरपद्यान मध परोद्यो बिपि मश्च मध खबमस मा

पाडववन ४७ सानजहाँ १६४ स्तानदौरान १६६, १७६ सारवेज ७∤

सुसरो (गजनी का शासक) १३४

खैबरदर्श १०४, १८२ खोतन मम, ६०

ग गमा नदी ४, १७, २२, ६०, ६१, mo, ee, 108, 108,117,171,

184, 331 गगा नहर २२६ रांगा सन्दिर २२१ गगाप्रसाद, वकील २२७, २२६ ज्याखियर =, १७, ११४, ११४,

122, 180, 184, 180, 181, 202, 102, 140, 140, 708, २१२, २१३, २१४, २१८ बाजनी 133 गदवा ११२ गदवाल १३

गरोशत गाँव मध यमं (गर्भाषार्य) ३१, ४२ प्रह्रवर्मन् ११५ गाँठोळी २३३ शाधार २०, ६४, ८०, ६२, १०४, 115 गाधीपार्क २२६

शस्त्रपति नाग ६७, ६४, १०३

गाजिउद्दीन १८० गाजीवुर १११ गाहद्वाच वस ११, १३१, १३३, ' १३४ ब्राडज १२४, १३१, १४३, १४७, १६२, १७४, २१०, २१६, २२१-₹¥ विद्यानी, व्याचार्य २२८, २३०

## नामानुक्रमणिका

गिदं ३ गोपाललालजी, गोस्वामी २२७ गिरनार ( गिरिनगर ) ११२

गिरिवज ४८ विवर्धन २८

गुम्दवन ६६ गुइगॉब ६०, १००, १६१, २१७,

214, 222

शुजरात २१, ६२, १०६,११६,१३६, 935. ROE

शुर्वक ४०

ग्रह वरा ११, ६६, ६८–१०१, ११३ गुर्जर (गुजर) ३३, ११८, १२६

ग्रर्जर-प्रतीहार १२६

ग्रदकुल विद्यालय, युन्दायन २२८

गुजासकादिर २०२-२०४

ग्रहा विहार == २ ग्रहिल ११३

गोकर्षेश्वर ८७, ६१ गोबला जाट १६१-६४

गोसुल १, ६०, ६१, ६६, ६७, ४२, ४६, १४३, ११२, ११८, १८६,

290

गोकुत पतिसिंह २२२

गोदावरी नदी १६, ६४ गोदावरीदेवी २३३ गोन्दोफरस ८०

गोनई ४३ गोपराज १३४

गोपालगढ़ १६७ गोपालदास, सेठ २३०

गोपालपुर ६ गोपावभाऊ २०६ गोपीनाथ २२४ सोमन्त पर्वत ४४ गोमित्र ७७

गोरखपुर २०८ गोवर्धन (नगर) १४३, १६३, १६४,

२१२, २१६, २२६ गोवर्धन, गिरिराज ६, ८, १०, २२, इइ, ३१, ३३, ३४, १०८-१०,

142, 144, 142 गोवा १५४

गोविन्त्र (राष्ट्र क्दराजा) १२७ गोविन्दक्रयह ६३६ नोविंद्यन्द्र (गाहन्याच) १२१,१३३, 128 मोविंददास, सेठ २१७ बोविददेव सस्दिर १४६,४६२, २२४, गोविद्धित, राजा २१७

गोहद १म४ गौदपाद ११७ गोवमीप्रत १८ घ घटोस्कच १०२

धन धानन्द १५३ घोर भागिरस २८ घोप, बी॰ म्४ घोषवस ७६ घोसुयदी ७४ च चगेजलॉ १३७ श्वंत्रवद्योत ६१, ६८

चंद्रल-मंद्रल नगीची १०६
चंद्रगुत मीर्थ ६६
चंद्रदेव १६६
चंद्रवर १६६
चंद्रवर १६६, १३६, १३६
चंद्रवर १६, ६०
च्य्रवन १८, १०
च्य्रवन १८, १०
च्य्रवन १८, १०
च्य्रवन १८, १०
च्य्रवन १८, च्य्रवन १८०
च्युवन १८, अन्यनमंद्रवन १८०
च्य्रवन १८, अन्यनमंद्रवन १८०
च्य्रवनी, स्यामोद्रवन १६०
च्य्यवन (विक्रमाद्रिय) १६, ३०२—

पन्त्रमा १६ चन्द्रमम् १०६ चन्द्रवर्मन् १०६ चन्द्रावली देवी २६१ चन्द्रागुत्रर १६६

चम्ह (वर्तपत्ती) १७,१०४,१४८, १६६, १७६, १८०, २०२ चरक ८६

चरन पहाची व चायाच्य देश चायार ४०, ४१ चारत मेटकाफ २१२ चारा मेटकाफ २१२

१३२, १६६ घादमान वंश १२६, १३४, १३६ चितराल मह

चित्रस्य १६ चित्रीड १४८ चिनात्र नदी १०२ चिमना वी २०६ चीन मम, ६०, ६४, १०७, १३४

चीरघाट २००, २०३ पूडामन १६७-७०, १७२, १७७ प्रजनी प्रहादस ६२

चेदि, चेटि वंश २०, २४, ६४, ६६

चैतन्य महामस् १४१, १४२, १४४, १२२ -चोल वंश १२३ चौदरा गाँव ४ चौदारा टीला ७

台

चौमुहाँ १८७

चीसा १४७

ष्ट्रमाख बुदेवा १६४, १४०, १४६ ध्वीवेराम (रामा) १६६ द्वादा ४, ६, १६८, १८४, ११४,

ख

व्यासप २०
व्यासप २१८
व्यासप्तात् विक्तस्तु २३१
वेत् (राजा) २०
वेत् द्वीप ६२
वात्ताप्तात् प्रति १३६, १७५
व्यासप्तप्त प्रक्रीय २२०
व्यव १३५
व्यवस्ति गाँव २२८
वानस्त्र ६८
वानस्त्र ६८
वानस्त्र ६८
वानस्त्र ४१, ६०, ६६

## नामानुक्रमणिका

जीमूत २० जीव गोस्वामी १५२, १५३

'जनार्दन' २२७ जवलपुर ११३ जमरूद् १६७ जयचन्द्र (राजा) १३४, १३६ जयचन्द्र विद्यालकार २१४,२२०, २२१ जयनारायणसिंह २२८ जयपुर १८३, १८४, १६२, १६७, २००, २०१, २०२, २०४, २१०, २१७ जयसिंह १७८, १७६, १८०, १८३ जयाजीराव २६७ जरा ५४ जरासम्य २६, ५२, ४४, ४=, ४२ जलालाबाद ८२ बिबर्गैंपाला बाग २२६ जलेसर ४२, १७२, १७६, २१४ जवाहरगज १६७ जवादरसिद्ध १८७, १६१–६३, १६६ जहाँगीर म, १४६-४म जहाँदरशाह १६८, १६६ जहानवाँ १८५-६० जाबवती ६३ जामव १६७, १६= जाटवाका १८४, जानविग्स १३२ जामा मस्जिद् २२२ जायसवास, कारगीयसार ७६, ७८,

म्म, मण, ६४

जार्ज रामस २०७

जालधर ७३, १२०

जिस्सा दादा २०३

बिम्बीवी १२३

चुगबकिशोर मदिर १४७, २२४ जुगलकिशोर जाचार्य २२८, २३० जगसना ४ जुबर ८४, ६३ जुमा मस्जिद् १६० जुष्कपुर, जुकुर ६० जुलागढ़ ११२ वेजाकमुक्ति = जेडमित्र ७६ जेयर १७१, १६७ जैकेमाट, विषटर १३, २०० जैवपुर १७६ जोधपुर १=६, १४=, १६१, १५७, १७८, १८३, ८८४, २०४, २१७ जोधराज १६६ जोबरेस, जीमनेस १२, ७० जोरावर १६५, १६६ जीनपुर १३६ ञारक ६३ 雅 भंडीपुर ४ कामह रेक्ड भौती २०१, २१६, २१६ मूसी १६, ६७ ट राजमी १२, ७० टोष् सुस्रवान <sup>२०५</sup> डीफेन्येजर, जोसंब्ह १३, २०६, २६०

टेम्स नदी २२१

टैवरनियर १३, १६७, ६७७, १७४ टोबाभीम १७३ स्ट

बनमञ्ज १३६ बन्नहीजी २१६ बिमेटियस ७३-७६

विमेद्रियस ७३-७६ कोग १८३, १८४, १६०,१६३,१६४, १६७, १६८, २००, २०२, २११-

१३, २३३ हैम्पियर पार्क २२४ होक ब्लाक्मैन १६३, २१६

सु सम्बद्ध ४६, ६६, सम्बिका ४६, ६०, ६४, ५०, ७३,

वचायका ४६, २०, २४, ७ ७४, ७६, ८४, ८६, ११४ वाजमहत्त १४८ वालपटीये २१७ वालपटी बोदी १४६

सारानाय ७५ सारासिह ठाकुर २३१

विज्यवेग ७= विजास १७१, १७२

तिस्वत १२४ विलक, याज गंगाधर २२६, २२७ विलयट १६१

विजीचमा ३४ तुकोजी होरकर १६४, २०४, २०६

तुवार ६६ तुवारदेश ६४, ८७ तुब्र ११४

गुकिस्वान मध गुर्वेसु १६, १७, १६, ६० तुरफान ६० तुरफार १३३

वेतपुर ४३ वेनवा बाट १४= वेवर (त्रिपुरी) ४३

वेयूर १३६, १४१, १८६,१६०,२०३ वोमर वंश १४३ वोस्यशस ८३

होरमाय ११३-११४ तृषावर्ष ६२ विगर्त ४३

विगर्त पष्ट ६४ त्रिपाठी, रमाशंकर १२०

थ

यानेश्वर १ ४, ११८, ११६, १३६ यानेहित २१५-२१६ यूख १६६, १७०, १८३ धेशाजह ८२

रंडी, शाचार्यं १२१ वतकक ४३ दिवयापयः ८७ दस्त पंशः मध् दसाजी १६० दसबीर १६६

दत्ताजी १६० दनकौर १६६ दब्बाण २०६—२०म दमायेप ४२ समयन्ती २० दमानंद सरस्तती २२४ सरददेश ४२ दस्तर्य २०, २१, ७२

#### नामानुकमणिका

दशार्ख १७, ४३ दशाई २० दशासनेष पाट ६७ दावासाईनीरोजी २१६, २२७ वानसाह १६४, १६४ दामनि ६५ वामीदर ३२ - दाराशिकोह १४६, १६१ दारुक ४४ वाशाहीनया ६४ चाहिर १२६ दारका १८, २४, ४४-४६, ४६-४१, ४४, ६२, ६४, ६६ द्वारकाधीश १६२, २२२ दिनकर राव २१७ दिमित (डिमेट्रिग्रस) ७४ दिखी म म>, १३३, १३६, १३=-\$E, 888, 884-86,840,86~ 143, 248, 240-02, 208, १८०-८२, १८४-८६, १८६-६०, रिध्र, १६६, २०२, २०३, २०६, २०६, २१२, २१४, २१६-१६, ॰६३, ६३१, ६३४, ६३६ विलामस्त्री २१८ दिलीप २० दिवोदास १८, ६० दीर्घवाहु २०, २१ दीयान खास १४८ ं दुर्जनसाल २१४, २१**४** दुमु च ६० दुर्योधन २६, ४३, ४५-४१ दुर्वासा ३४

द्रुप्यन्त १८ द्रुवद ४६, ४६, ४०, ६१ हुब् १७, १६, २० देवक २४ देवकी २४, २६, ३८, ३८, ४५ देवङ्ख ८७ देवगब्भा ६६ देवगाँव २०६ देवगुस ११६ देवाजी गयसे २०३ देवन २०, २१ देवनाम ६७ देवपाल १२५ देवपुत्र ६२ देवभूवि ७६ वेवयानी १६ देवरात २० देवल ऋषि ३२ देवीसिंह २१८ देसाई, भूलाभाई २३२ दोबाब ६, १६०-६१, १६४-६४, २०१-२०३, २०४, २०६, २०६, २११, २१३, २१६, २१६ द्योतना गाँव २२२ जीय ४१, ६१ दौलतवाँ लोदी १४१ दौबतराव सिथिया २०६, २०६,२१२ मीपदी ४६, ४६ ध धर्मपास १२७

चतराष्ट्र ४६

प्रश्यम्य ४१, ६१

ध्य २० भ बदेवी १०४ ध यस्वामिनी १०४ धेतक ३४ घीलपुर २, ३,६७,१२३,१४०, १४४, १६४-६४, १७२, १७६, २०६. २१२. २३४ स न्ययोधक ४१ नगर २३३ नजक १६६-६६ नजीव १८८-६२, १६४ नन्द २०, ३१, ३३, ३४, ३८ नन्दकुमार देव २२७ नन्दगाँव ६, ८, ३३ नन्दनसिंह २२८ नन्द्राम (जाट) १६० मन्दी १०३, १०४ नयचन्द १२४ नर्मदा १८, ४३, ७४, १०४, ११३. ११६, १७=, १=0 नरकासुर ५३ नस्यर १२३ मरसिंद गुप्त ११३, ११४ नरसी मेहवा देश मर्देडसेन ११३ मल २० य्वक्रमर ३२ नव (बधेललंड का राजा) १०२ ' 'नवजीवन' २३० नवनाग ६६ नवजसिंह १६४, १६६, १६७

नसीरावाद २१७, २१::: " नहपान **५४** नहरागाँव ६ नागवत्त ६६. १०३ मागदेवी ७७ मागपुर २०६ २१६ नागमह ६६, १२७ नागवंश ११, ४६, ६४, ६६, ६८, 88-202 नागधी (वाजाय) ६० नागसेन ५६, १८३, १०४ नागाञ्ज'न मध मायद्वारा १६२ नादिरशाह १८०, १८४, १८३,१८४, 385 नानक १४२ नानाफबमबीस १६४, २०६ नावासाह्य २१६, २१७ नाभाग १६ नारद ४४, ४६, ११७ नारनील १६४, १८४ मारायण २८ नारायणदास २२७, २२८ नारायखबाखादेवी २३१ नारायण सह रे नारायणराव पेरावा १६४ गावन्दा १२१ नासिक ८४, ६३ नासिर-ढल मुस्क १५० नियसन २१७, २१≂ निप्रक्त १४३ निरंजनमसाद २३१

निवृंति २० निषद् ५० नीप (राजा) १०१ नीमच २१७, २१८ बीलकंद नागर १७७ नेपास १२४, २१४ नेसिचक ६० नेहरू, जवाहरखाल २३४ नेहरू, मोतीलाल २३० नोनकरन १२७ नोहलेबा ४२ नोहमील ६, २३१, २१४ नीगाँचा २३३ प **१६**या चमुरुवमत ४३ पंचाल २, १४, १८, १६, ४६, ४०, ₹₹-**६१, ६६, ७**१, ७७, १०६, 153 पंजाब २०, २६, ६०, ७४, ७६,⊏६, 44, EE, 900, 909, 908, 111, 114, 118, 120, 124, 140, 144, 144, 144, 141, 144, 144, 180, 184, 232, 234, 238 पंत, गोविदवङ्ग २३४ पवजील ७४, ७७, दद हिनी १२, ७० प्रथ १३ पटनीमल रावा २३० परियाली ३७१ पटेख, बहुभमाई २३२, २३४

पथवाह ४

पदमावती ६१--६६, १०४ पद्मा १७६ पभोसा ७६ पर्यदन्त ११२ पशु ६४ पर्चारा १८ परवास २३२ परमदिदेव १३६ परमानन्द ३१ परमार १२३ परावृक्ष २० परीचित १६, ६६ परूप्यी 18 पत्तवल ४, १७१ पहुर मध्, मध् पांडय ४६, ४३ वांदु २४ पाटन १३४ पाटसिद्धत्र ६८, ७०, ७४, ७५, ७७, मम, मश, ६६, १०२--४, १०६, 223 वाडक, दवाशकर २२७ पाइम (गांव) ६० पाणिनि २८, १८, ६१, ८८, १०० पानीग**ॉंव**्र १ पानीपस १२०, १६१, २०६ पार्जीटर १६, २८, १६ वाधियन मध पालपश १२०, १३३ याखीवाळ भीकृष्यदश २३१--३२ **पाउस प्राह्म जे॰ मी॰ ७**८ दावा ६४

पार्ख दह पोवराकुंड २०४ पोतली (पोतन) ६४ विष्टपुर १०३ पिष्यक्षि ८९ पोरवंदर ४२ पीलीभीत १८२ पीरव १७, १३ प्रतदेन १८ पीइन (गांव) १६ प्रती १३= प्रसाय २३० प्रतापसिंह १५३ प्रक ३७, १८, २० प्रतिष्टान १६ प्रकास १११, ११३ प्रसीहार १२७-२६ परुद्धत २० पुरुरवा १६, ३८ प्रधानन १६, १६ मयन्थ कीय १४४ परुवश २०, २३ पुरुषद्त्त ८१ प्रभाकर 110 प्रवीचमकाल जी २२८ प्रभावत मात १७ प्रभाहरवर्धन ११६ पुस्तकेशिन १२० मभावती गुप्ता १०६ प्रसिद्ध ७६ प्रकर १६२ प्रभास चेत्र ४६, १४, ६२ पुष्कक्षावती ७० प्रभासदस्य ११ पुष्पभी (राजा) १०२ प्रयोग १६, १८, ११, २०, ६२, पृष्यमूति ३१२, ३१३ 44. 171. 574. 721 पुष्यभित्र ७३-७७, ३३३, ६३५ वर्षय ३४ पसलकर, पे॰डी॰ ३१० वयस्तेत ११० प्रवाह्या जैवन्ति ६१ प्रविशी ६ पूतना ३३ प्रधावस २० पूना यथ, २०४-२०७ शाऋंच 1०६ प्रधीराज १३४-३६ Ŧ पेशों २०८ फतहमद 1⊏४ पेशावर ६४, ७०, ६६, ६४, ६०, फ्यह्यस्मीक्री १४४, १४३, १४४, 140, 252 144, 314 'प्रेम' २२८, २६० फलहराम 14र प्रेम महाविद्याख्य २२०,२२८,२३०, चरह 11द 211 फाद्मान १२, ३००, १६६, ११४, पोठसिरि १०२

138

२०८, २२८ फीरोज नुगलक १३६, १४२ फीमॅरज २३० फ्रवसिंह १६८ च यकिमचंद्र चटजी २२६ बंगाल (बंग) २६, ४३, ४०, ६१, १०६, ११३, १२०, १४६-४६, 88.2 यकासुर ३३ चक्तसिह १⊏४ वगदाद १२८ यनेसलंड ६४, १०२, ११३ घटेश्वर ७३ बदवा १०२ बदनसिंह १७८, १८३, १६२ बदायु १८२ पदायूँ नी १३, १३१ षतारस ८६, ८८, १३३-३६, १७४, २१६, २२३ षयाना ५३, १४४, १४६, १४८, የሄደ, የሂ০, የ६६, የ७३, የደደ बरनिवर १३, १७४ परमा २१४ वरमाजिद १४७ चरसाना =, १६६, १६७ बरेजी १८२, २१६ पक्ल ७३, ७४ ११४ ११%

फरिस्ता १३, १३१, १४०

फरीरावाद १८७

बर्स्टन २१७ बल्लभगढ़ १८४, १८७, १६६ बलदेत्र, ६, १७६, २१४, २३२ 🕠 फर्रं तसियर १६=-७०, १७७, १७६ फर्म खाबाद ४, ६०, ६=,१२२,१५४, वसमूति ७७, ८४ बसराम ३०, ३१, ३४,३४,३८, ४३, ४७, ४६, ६४, ४६, ६७,१८४ वलवन्तसिंह २१४, २१४ बलवर्मा १०३ वशरा १६१ वस्ती २०८ बसीन २०७ बहलोल सोदी १३६ बहादुरबाह १४६,१६⊏, १⊏३,१⊏६, २१६-१⊏ बहाबसालाँ १५०, १४१ यहात्रलपुर ६०, १०० बहुधान्यक १०० वॉदा २१७ बाजीरात्र (बांधवगर) १८५-१६०, १८३, २०६, २०७, २१६ बाणभद्द ६८, ११८, ११६, १२१ वाणासुर ४३ याद गाँव १३८ बादामी १५० बानीपाख ४३ बाबर १४१, १४४, १७० बारकपुर २१६ बाबाजीराव पेशवा १८३, १८४

बालादिस्य ११३, ११४

बाह्वीक ६४, १०६

बालानस्द गोसाई १६४, १६६,१६७

निदुसार ६६ विदूर २१६ विद्वता, जुगलकियोर २३७ निदारत्वत १६५, १६६, २०३ विद्वल्य १४८

बिबझाम ८४७ जिरानसिंह १६६, १६७ जिहार १३६, १४७, १४८, १६७, १६४, २१६

गहर, न्यूट बीजापुर १६४

बुदेवलंड ६४, १६२, १२६, **१**६४, १७६, २११-१३, २१६

प्रद १०, ४६, ६४, ६४, ६७, ६८, ६४, १०३

हुध १६

क्षपगुर १८३, ११४ अरदानपुर १४= धुजन्दग्रदर ४, ११३, ८३=, २१४,

्रव्य बूँदी १६२

बगम समरू २०४ वेदमा (बेब्रवर्ती) १७

भ भवारकर, रामकृष्ण गोपाल ः स भग्य ६५ भग्यत्व २६, ४३ भग्यानदास कला २२८

भगवानदास कला १२८ भगवानदास, दा० १६ भगवानदास, राजा ११२ भगवानदास, राजा ११२ भगवा जाट १६४

भन्ता जाट १६५ भदावर १५६ भद्रधीय ५६ भद्रमघ १०२ भद्रा ४३ भद्रा कविलानी ६७

भदोरिया चौहान १४१ भरत १८, ६४, ६७

भरत १८, ६४, ६४ भरतपुर २–४, ६, १२३, १८३, १८८, १६०, १६३, १६८, (६६,

१८८, १६०, १६३, १६८, १६६, २०२, २०६, २११, २१६, २२१, २१३, २१४

भहत ६० भहत ६०

भवसन १६ भवदन्त ८५

भवतस्य दर

भगभूति १२६ भगानीसिंह (५१

भागभद्र ७३, ७६

भागपत दुस्य ५३, ५४, ५६ भागीरधी ६७

भानुगुस ११४, ११४

भारत ११, २७, ४१, ४६,६०,६४, ८७, ६७, ६४, ६८, १०३, १०४, ८८७, ११२, ११७, ११६, १००,

८८७, ११३, ११७, ११६, १३८ १२६, १०७, १२८, ८४६, ८४०

भारतेंदु हरिश्रन्द २२६ भारतिवनाग ६४, ६७ भारतत ७७

भागेन, बदारनाथ २२६, ४३१ भागेन द्वारकानाथ २२७-३६ भागेन संवाहण्य २२७

भागव श्रीनाथ ४३०-३३ भागव श्रीनाथ ४३०-३३

भिन्नसा ७४

भीवरी ११९ भीस १६, ४८, ३०६ भीमस्थ २० भीस नाग ३७ भीम साख्या ३४, १८, ३६,२४ भीमसेन, वासिष्टीपुत्र १०२ भीमसेन थापा २१४ भीष्म ४८,४६,४३ भुषन वन ३ भूमक ८४ भूपयाभद्द १२१ भोज १७,,४६, ४८, १२७ भस्यम १८ म मंगीसाल, मुनीम २१८ मंगोवला १६२ संगोत १३७ मंडलैर १४७, १७१ मंदसीर १६२ माधावा २० मकराम ६६ मकसूद १४१ मगप २१, ४३, ४८, १०, ६४-१, ६म, ७७, १०म, ११म, १३३ मध गासक ६४, ३००, ३०२ मज ८१ मज्मदार, रमंशचन्द्र ११०, १११ मभोई २२= मणिबीय ३२

मग्स्य राज्य २, १४, १६, २०, ६४,

२३४, २१६

मनिपर १२०

मतिल १०३ मधुरा १-४, म, १०, १२, १३,१४, इस, २१, २४, २६, २७, २१,३०, £1, 20--42, 44, 44, 44, द्ध-७८, ८०-६०, ६२-१०६,११२, ११४, ११६, ११८, १२०-२१, १२४-२६, १२६-३१, १३८-४४, १६२,१६४,१६७-६६,१७३,१७४, ३७६, १८३, १८६-६१, १६३, १६४, १६म, २००, २०२, २०४-१२, २१४ १६, २२२-३४, २३६ मह ४३, ६६, १०२, १०३ सङ्गास २२० सद्तपन्त्र (गाहब्बास) 1३३ सदनमोहन मन्दिर १५७ मदनवर्मदेव (चदल) १३४ मध्यदेख २१, १६, १०१, १०४, २३६ मध्यवास्त ११८ अध्यक्षारत २, ३, ११४, ११४,१४० मायु २०, २१, २२ २६, ४० मधुरुर, राजा १२७ मधुपुर २१, २२, २३ मधुमती २४ सधुवन ४७ मनु १६ मन्ची १३, १०४ मनोहमादेवी २३३ मयूर 1२३

मद्व ३०

महा ६४, ६१, ६**८** 

मक्तपानसिंह २३१ मक्दार होएकर १८६, १८६, १६०, 183 मित्रिनाथ १०६ मलिक काफर १३८ महसूद राजनवी १३, ११४, १९६-29. 122 महाकंस ६६ महाकारयायन ६६, ६≈, सहाकारथप ६७ महात्मा गाधी २२६, २३०, २३२, 228 महादजी सिधिया ३६४, १८६-२०१, ₹+8-₹+4 महापद्मनन्द ११, ६८, ६८ महामानमत ६२, ६६, ३२२ महाराज गुप्त ३०२ मदाराष्ट्र ८४, ३२७, ३३८, ३६०, ₹+0, ₹+4, ₹98 महाबदलां १६४ महायन २, ७, १३, ७३, १३% 124, 102, 344, 201, 201, 218 महावीर ६४ महासंधिक मर महीपाल १२=, १२६ महेन्द्रपदाय. सन्ना २२७. २२८ महेन्द्रपाल १२७, १२८ महेरवर नाग ३७ महोली २६ माट ४, ११, १६६, २११, २१४,

₹₹

मायङ् । ४४= माकन्दी ४० सारह हह माश्चिषयाता ६० मावंग दिवाकर 1२१ माधवज्ञाजञी (ज्यो०) २२७ माधवराव पेशवा १६४, १६४ मानत् गाचार्य १२१ मानसिंह ११६, १६२, २१० मानसीर्गमा ११३, २१४ मार्तिक(दश ३८ सावव ६२, १००,१०१,१०६,१०६ मालवा ६४, ६४, ११३,११६,११८, ११६, १२३, १३३, १६४, १४% १वद, २०२, २०६, २१२ मासवीय,पं० मदनमोहन २२०,२३७ मावलंकर, गर्येश बामुदेव २३० माहिष्मवी १म, १०, ६४ मित्रज्ञ, वायुकाक २३१ मिथिसा ६६ मित्रवशी राजा ७७. ७८ मित्रविदा ४३ मित्रायु १८ मिनेंडर (मिनिन्द) ७६ मिर्जा शफी ११६ मिसदेश ६८, १२६ मिदिरकुख ११४ मिहिरभोज १२७ मीराबाई १४२ मंगिर 148 मंज्ञवन ३४

मुशो वर्व्यकास माधिकवास स्म,

916

£

## नामानुकमण्डिका

मैत्रक वंश ११८ मैत्रेय १८

मुख्तारखाँ १६७ सुचकुन्द ४४ मुद्गल १८ स्रशिदऋजीखाँ १४⊏ सुरसाम १६३, १६८, २०१ सुराद १५८ सुरादाबाद १८२ सुरार २१⊏ सरैना ३ मुरूपड १०४ मुलवान १२६ मुहिक ४०, ४१ सुहम्मद्रवाँ बंगश १७७,१७६,१८०, ध्यम, ध्य सुहम्मद तुगलक १३८, १३६,१४२ सहस्मद येग हस्दानी २०२ , सहस्मद शाह १७२, १८१, १८३ स्वचन्द् २२८ म्लदारका ४२ मेक्ल ११३ मेगस्थनीज १२, ६६, ७० मेपातिथि १ मेरक १३१, १३६, च्१६, च्२६ मे⊐कि≕ ∤ मेगाइ १०१, १४१, १६२ मेचात १४४, १४२, १६४, १६६, 339, 939 मैकदानज १, २,= नैकिक्टिस ७०

मैंडेक १६२, १६४, १६४, १६७

२१४, २३१

मेनपुरी ४, ६०, १⊏२, १⊏४,२०⊏,

सकर्चलाँ १५७

मोटवालुका २०१ मोवीफील ४ मोवीमस्जिद् १४८ मोवीराम २२७ मोद्ररा १२, ७० मोमिनाबाद १६३ मोरा ८०, ८३ मोरिय ६४ मोहकमसिह १७७, १७८ मीखरी बंश १०२, ११४, ११८ स्रोनसम् २१२ य यद्व १६, १७, १६, २० यसुना ४, ४,८, १६, १७, २०, २६, 30, 8€, €0, €8, ७१, द₹,६0, १००, १८७, १८८, ११६, ११६, १०४, १३८, १३६, १४१, १६८, १७७, १८५, १८३, १६३, १६८, २११, २१३, २१८, २२१, २३४ थयाति १६, २२, ४१ यशयन्तराय होस्कर २०६, २०७, **=22-28** यशविहार १२४ यशोदा ३०-३२ यशोधर्मन ११४ यशोवर्मन् १२४, १२६ यादव ४०, ४⊏ यारकंद 🖘, ६०

युधिष्ठिर ४४, ४८, ४६, ४०, ४१

প্রথান ২০

२६४ ] युरोप ११२, १७३ युनान ६६ योधेय ६४, ६४, १०० १०१, १०३, 888

₹ रंगजी सदिर १७६ रंगेश्वर महादेव १०६ रंगी शपनी २१६ -

रंज्ञपुत्त, राज्ञपुत्त प>, प्र{−८४ इंभा ३२ रबु २१ रघुजी भॉसजे २८६

रयाद्वीरसाल २२६

रखजीवसिंह (भरतपुर नरेश) १६४. ₹E७-₹- १, २= E, २११,-१४

रणजीवसिष्ठ (पंजाय के सरदार) २१३ रणलिंह पर्वोर १६६ रणधीर २१४

रतनमाला ३१ रतनभिंह १६३, १६४ रथपर ५० रनकीकी ६ रहीमदाद १६७

राधीया १६५ राज्यपाक्ष १२६ राज्यवर्धन ११६ राज्यभी ११६, १२०

राजगृह ६८, ७०, ६३ राजन्य ६४, ७५, ६४, राजन्यप

राजप्ताना ५४, ११४

राजपुर ६४

राजशेयर ६२ राजशेषर सुरि १४४

राजस्थान ३, ६४,१००,१०१,१२६, १३4, १४०, २००, ६११, ६१६, ₹₹¥. ₹₹¥. ₹₹७

राजसिह १६२.~ राजाराम १६५-६७ राजारायसिंह ६३६ राजेन्द्रप्रसाद २३४

राघा ३६. १४४ राधाचरण गोस्तामी २२६ राधावलम मदिर १३७ राधेश्याम द्विवेशी, उदी॰ २६७,२३० रामालां २०२-२०४ रानोजी शिन्दे १६४

रापरी १८४-१८६ राम १४, २१, ३४ रामगद १६७ समग्रत १०४ रामचन्त्र १६४ रामचेहरा १६४

रामजीदाम २३१ रामधीर्थ, स्वामी २३७ रामदत्त ८४ रामनगर ६० रामनाथ, मुक्तार २२८, २२६ रामभद्र १२७, १२६ राममोहनसय, राजा २२६

रामसिंह, मास्टर २२७, १२६, १३० -38 रामानंद १४२

रामशरण जीहरी २२०

#### नामानुकमण्डिका

रायचौधरी, डा० २८, ७६, ६२ रायजीपादिल २०१ रायराम्ध्यास खाळसा १४६ रायपाल १५४ राया ६, २१८, २३८ रावत, जगनग्रसाद २३७ राज्या ६२, ६३ । राजी १०१, १०२ राष्ट्रकर वंश १२६-२= राष्ट्रीय वालमंडल २३० रिचर्ड वर्न 🗅 🗅 श्याजसाँ १६८ रुपसक्तम २० रिक्सिणी ४७, १८, ४४, ४३ रुवमी ४३, ४२ चद्रसम्म १०० रद्रदेव १०३ रुद्रसेन ६८, १०६ रशदग १६ रहेलखड १८२. ०८. २१६.२१६, २३६ रहेलं १== रूप गोस्त्रामी १४२, १४२ रूपानव १६३ रूम ४२८ रेग्स ४२ रेवती ४६, ४२ रेवाड़ी १७६ रैंकिंग, जी० १३४ रैप्सन ८४ रैवतक ४६ रोम ५७, ६८, ६३, ११०

रोहिखी ३० रोहीतक १००

,०**०** ला

खयनक २१६ लखवादादा २०७ खिलतादिस्य १२४ लवस २०-५४, ४४, ४७ लहरीला (गाँव) ४ \_ स्तरमण २३२ स्रहमरावास रहेण खच्मग्रप्रसाद, वकील २२६ स्त्रपासिह २१२,२१४ लक्समा ४३ लदमी ७८, ५०, ५४ लक्मीचस्द्र, सेठ -१७ लच्मीवाई २ ७ क्रश्मीरमण, घाचार्य २३१ लालेरी २०४ लानदक्ताय २ ७, २२६, ६३० कालमीच २ २ व्यासवाची ३८६ बाहीर ६१, १४४, १६=, १८०, १८४, १६१ लिक्त्वि वश ६३, ६४, १०२ लियक 🖘 खेक, खार्ड २८=, ४०६, २११-१३,

व

बश्च ६६ ~ बस (दे० वप्स)

₹?₺

लोला २१

बज्जि ६३, ६८ बज्र ४४, ६२, ११४ वज्रमित्र ७६ बग्सर (राज्य) १८, ५१, ६४, ६४, १८२ यग्स भट्टि ११७ बन्सल, द्वारकावसाद २३१ बस्सासुर ३३ वधयास्य १८ वराहमिहिर ११७ वरुण ३४ वहाभाषायं, महाप्रमु १४२, १४३, १५२ वलभी ६६ वस ५३, ६२, ६७ वसुज्येष्ठ ७६ षक्षदेव २४, २६, ३०,३७,३=, 82, 48, 42, 40, 138 यसुमित्र ७३, ७४, ७६, ८६ बार्विशज १२६ बाकाडक वधा ६४, ६८, १०५, 813 वाजपेवी, कृष्यदत्त २१, १२४,२२१ बाजिदम्रकी शाह २१६ वामेष्क (वासिष्क) १, ६२ वामन ३१ यास्यावत ५० वासवद्त्ता ६४, १२४ बासुदेव ( दे॰ रूप्य ) वासुदेव (कुपाय ज्ञासक) ६२ बिटरमीज, डा॰ २८

विषयमनेसा ५१, ७३, ६४

विश्टोरिया २२३ विक्रम संवत् ८४ विक्रमाजीत १४४, १४० विक्रमादिख ६४, १०४, १०≒ विकृति २० विजयपाख (प्रतीहार) १२८ विजयपालदेव (गाहदयान) १४१ विद्रवनाथ १४२ विदर्भ १७, २०, ४० विदिशा ७४, ७४, ७६, ८४, ६६, 308 विदस्य ३० निदंह ६३ विनायकपास १२८ विकोसामाचे ३३६ विभुगाग ६७ विमक्दफाइसिस मई, मध विरज्ञान रखी स्थामी २२४ विराट नरेश ४६ विराट नगर 🤼 ६४ विकिंगरन, सार्ट २३१ विलोचपुर १५७ विविधशीर्थं इस्प १४४ विष्णु २८, १२६ विष्णु शास्त्री विषक्षकर २२६ विष्युमित्र ७७ विषाची १६ विश्वकर्मा ११ विधान्त घाट १७३, २१०, ३३४ वीविद्योग ३६ बीरसिंहदेव, बुदिखा १४६, १६२-६३, १५४, २३७

#### नामानुकमिका

धीरसेन धम, मर्स, हद, हम युक्त दर युक्त दर युक्ति दर युन्ति दर्भ, ३७, ४३, ४०, ४८, दर्भ युन्ति दर्भ, ३७, ३३, ३४, ४६, ४१, १०३, १९०, ३३, ३७६, १४३, १४३, १६३, ३०, १४३, १४३, १६३, ३०, १६३, १८४, १३०, २२२–२४, २१०–२३, २३४, २३४, २३६ युन्तियाम पाछा १४३ धेन्नवी (यु० थेल्या) सरमा ७३

बरना ७ डे वेजेजजी २० म, २१२, २१३ वैध चितामिया विनायक १६ वैध्यपुत ११५

धेवस्वतमञ्ज १६, ४१ वेधदया १०२ चंदाञ्जी ६३, १०२ स्याजनाम ६७

ष्याञ्जनाम ६७ व्यास नदी ६६ ७६, १०६, २५६ स्योमन २० स्हाइटहरू, श्राहरू बीर ६१

श

पा यासचूड ३६ यामाजी १४४, १६४ याक वदा १४, ⊏४, ⊏६, ६१, ६४, १०१, १०४–६ याकटासुर ३२ याक्टासुर ३२ याक्टासुर ३०३ याक्टासुर १८, ४१, ४६

रावानीक ६०

शतुष्त १४, २३-२६, ४४,७१ शर्मिष्टा १६

शर्यावि ४१

शर्वनाग ६६, ११२, ११६,

शस्य ११

शराचन्द्रदत्त या शिशुचन्द्रदत्त मर शशिवदु १६, २०

शक्षाक ११म शहरता १६१, १६४

शासिदेवी २३१

शास्तिदेवी ब्रह्मचारिखी २३१

शास्य ६१

शाक्यमुनि १०७ शाकल ७०, ७१

शान-शान ६० शास्त्रदेश १८, ५४

शास्त्रराज ४३

शालिवाहन १४१

शालिशूक ७३ शाह श्रालम १६७, १६०, १६६,

२००, २०३, २०४, २०६

शाहजहाँ ३१४, ११६, ११म-६०

शाहजहाँपुर १८२

शाहपुर १६२ शाह १८३

शिकोहाबाद 1७६

शिनेयु २०

शिव २१, ८६, ८८, ६१, ६२ शिववीप ==

शिवदत्त =• शिवपुरी 1२३

शिवपुरी 1२६ शिवमघ 1०२

शिवशंकर उपाध्याय २३।

शिवाजी १६०

शिवि १६,६७ शिशुनंदि ३०४ शिशुपाल २६, ४३, ४८, ४२ शिहाबदीन योरी १३४-३७ शुभवंश ११, ७३-०७, ७६, ८१ शकिमदी ३७ ग्रुष्ट, चिवामिथ २२=, २३९ श्रुजामता लाँ ३४७ यूद्रक ६२ शहर १४, २१ रास्ताजाधिवेव १४ शूरसेन २, ६, ३२, ३४, २३, २४, २०, ४२, ४३, २०, २१, ६२-६६, 01, 00, 02, 10x-110 यपरिक मध श्रांतिय ६० गेप इमाहीम १२२ केरगढ़ २, १३०, १६२ बोप्स १५४ शंरपानी २३% बोरबाह १४६, १४८, १४१, १२१, 203 शेरमागर (वालाव) १२७ शेषद्श =+ शील देश ६० शोटाम दा-द४ योष ६० शोखिनपुर ₹३ शीरसेन (शीरमेनाह) १२, ००, ७१ शीरमेनी माइन ३ शोरि ३४ धात्रस्ती ६४, ⊏६–६०, ६३ रसेवदेशु ६१

П सकर्पण २० सकारय ७४ संकिशा ७४ संघरच मह संप्रति ७३ संभव १८२ संदोगिता १३४ संवरण ३६ सभाइतश्रखीखाँ २०८ संचादतर्खी १७०-८० सकेत १७१ सगर १% सस्यभामा 🚓 सरवा ४३ सध्यंत (सरवान) २०. २४ सतवका २११ संतक्षज्ञ, १००, १०१,, १३६ सवस्य २१६ सवीवर्ग ११३ सदाशिवसवभाद्ध १६७ सन्दानिक १०३ सनातन गोस्वामी १४२, १४२ सहिये दीखा दश, दश, १२४ सक्तराजंग १८३-८४ सकीवाँ १६४ सम्प्रांत्रत २२८ समस् ३६२, ३६४-६६ समुद्रगुष्ठ ६४, ६७, ६८-१०४,३१६ सर्जी श्रंजनगाँव २०१ सर्वास्तिवादा ६६, ६२ सरकार, डा॰ जनुसाध १८४, १८६, 358 सरकार, दिवेशभन्त्र ६२, ६८

बारस्यकी १६, ११, ३६

सरहिन्द ३४३ राजावसभौ १८४ मवाई जयसिंह १६६, २१० मवाई माधवरात १६४ सहदेव ४८ सहपद्ध ११३, २११ सहार ६, ३७३, १६२, २१२, २१४ स्तीमा राया १४५ साँची ७७, ६३ सोवीपनि ४२ सांव १४ सागर १३४, ३२७ साची १३२ सारयजी ४३-१३ साखकी शर्मा २३३ साम्बत ६४. १०६ मानपाइन यंग ७६-=४.३२ सावासाइ ६० सादाबाद ४, ६, १६१, १७१,११०, 211, 218, 222 सारनाथ मम, १०, १३, ३३४ मारिपुत्र ३०८, ३२३ मामनी ६६, १६= माहमांक ३२ मिप (प्रदेश) ००, ६०, ६३, १८१, **414** गिथ (नदी) अर १०६, १८१,३६० विहत्त 1+% विकन्दर साह ६३, ०६,१०१,१४०-¥3, 148 fenegege ban विदम्परा १६२, ६१२, ६१३ विक्रिमी, १६६-६८, १८६ frequent to

सीमाप्रान्त २३४ सीरिया १२६ सोहाद (नायद्वारा) १६२ सीहीं ६० सहं विहार ६० सुजानराय सन्त्री १७३ सुदर्शन भील 11र मदामा ४२ सुदास १८, १३, ६० सपमां ४४, ४= सन्दरदास 1₹७ सुनाम ४१ सुनेत (सीनेप) १०० सुपाह २३, 1०३ THEI WE. VE सुभागसेन ७३ सुमित्र अद स्यज्या २० सुरत नमदित ४३ सुपेया १०म-११० सम्बद्धानगर २, ६४ सर्वतित्र ७३ सुरदाम ३, ३१ ग्रामस १८३-८७, १६०-६२ सेनवंश १३३ संबिद्ध २३० संयाममिति २०६, २०६ मैयद धरदता १६६ मान्त १६३, १६५, २१२, २१२ मोमा १६३, २११, २१२ गोम (= मोजप ६० सोमदेव २२व minere 244

सीराष्ट्र ४१,४०,७६,८४,१०६,११२ सीवीर ४३,६४,६६ स्कंत्रग्रत ८६,१०४,१११-१२,१०६ स्कंट्रनारा २६७ स्कंट्रिल ६६ स्ट्रेंबो ७६ स्ट्रेंबो ७३

स्यालकोट १६२ स्मिय, विमेंट ए० ७७, ७८, ६०

• ह

स्वामी घाट २२५ स्यामी विवेकानन्द २२६

हशान 🖙 🤊

हवासयोक्तः इटलाह १४१ इन्द्राक १४६ इक्षीयमबीकौँ १४१ इम्द्राने १६६ इयेरब २२, २३, २,४ इयेरबं ११८-२१, ४२४, १३४

हर्षेवर्धन ११६-२१, १२४, १३४ हर्षे सपद १२० हरद्वार १३६

इरनामदास बाबा २२७ इरिजन चान्दोजन २३१ इरिजन सेवक संघ २३१

हरियास स्वामी १४३ हरियास स्वामी १४३ हरियाना १३३, १६१, २०६, २११

हारयाना १२२, १२४, हरिषेण (राजा) ६१ हरिषेण (कवि) ११७

इस्सिह समारोव १६६ इस्तिनापुर २, १८, ४६, ४१, ४४, ४६, ६०, ६३, ५०, हसनधनीलाँ १६१, १६३ हानोलाँ १४०

हायस्य २०१, २१७, २१६ हायी गुँषा ७४ हादिंग २२४ हास्यरन ३

हिर्दू स्टब्स् स्ट्रिंग्स्य स्टब्स् स्टब्स् हिन्मतबहादुर गोलाई १६८, २००, २०१, २०४, २०४

हिमाजय १८, ६४, १०४, १२७ हिरात ६६ होनवान मस ५२, १२२ ; , होरासिह बाट १६६ ,

होरासिस जाट १६६ हुपनमाग २, ७, १२, ६६; ११६– २१, १२३ इसमसिंह २२७

हुमार्च १४६,.१४७, १४०, १५० द्विपर ६५, ६१ हुविप्कविहार ६१ हसेनी २२=

हुनैनमजी १६६ हुसैनगर्की

हत्त्वश्वका हत्त्व १०८,१११,११४, ११४, ११४, १०६

हेसू १४० हेरापलीज १२, ७०, ७१ हेलिबोदोर (हेलिबोहोरस) ७४, ७६

हकर, विशय १३, २२२ हेर्साबाद १५८, २०८ हेहब करा ४६

६६४ वरा २६ होडल १६६, १६६ होमस्खलीय २२द, २२६

, ;

ग्रुम २२६

साथ हुया । सरवाजीन समृद्ध एवं विशाल ब्रदंती राज्य के साथ ग्रासेन राज्य का यैवाहिक संबंध इस बात का सुचक है कि उम समय भी ग्रासेन की स्थित महावपूर्व ममभी जाती थी। ै यह भी संभव है कि इम वैवाहिक संबंध द्वारा ब्रवंती राज्य का नुख्यभात ग्रासेन जनवड़ पर स्थापित हो गया हो।

पाँद साहित्य में रुग्सेन प्रांत मयुरा — वीन्द साहित्य मंत्रोवस महाजनवर् के संवांत स्त्यंति स्था उसकी राजधानी मयुरा का उपलेष निजवा है। जावक साहित्य वया कविषय कान्य वीन्द प्रन्थों में मयुरा संवंधी विश्वित विषय कान्य वीन्द प्रन्थों में मयुरा संवंधी विश्वित विषय कान्य होते हैं। यद जावक में कृत्य-कालीक ऐतिहानिक वर्षपर की सुद्ध कहियों निवादी हैं, परंत हम जावक में महाभारत सीत दुरायों में मास कृत्य-क्या के कािरिक्त कोई निवीय उपय उपवाच्य नहीं हैं। कहीं कहीं को यद जावक में वस्थों को यहुक वीन्य कर्य-नाभों की भी सृष्टि की गई है, जैसे—बारिक जना नगरी के राजा महाक सं के कहके कंस-उपकंस कथा पुत्री वेदगतमा (दिवसमों) का वर्षान, देवगतमा का 'क्या सुरा' के निवासी उपसागर से वियाह तथा उनके दस पुत्रों का जीवित रहना, साहि। अपित क्षा पुत्री के साहि। साहि साहित्य सं क्षानेक अतह

निवता है। विविद्यक्षिका प्रथ में श्रासेन के राजा मुजह का भी उपलेज कारा है। यह नहीं कहा जा सकता कि मुजह और क्यंतिपुत में क्या संबंध था। मिनमानिकार कादि प्रथों से बात होता है कि व्यविद्य पहले वैदिक धर्म का श्रमुपायी था, परंतु याद में वह चौद हो गया। हो सकता है कि मैद विद्यान महाकारवारन (महाकच्चान) का तस पर प्रभाव पहा हो।" प्रमुख्य

 पाणिति ने अपने समय के जनपरीं—मह, उसीनर, कुछ, मरत, सीवीर, अरमक, कोशल, काशी, मगध, किलग आहि—का टल्लेल किया है। परन्तु शुरसेन का नाम अष्टाष्यायों में नहीं मिलता।

किया है। परन्तु श्रुर्सन का नाम अष्टाच्याचा स नहा मनावा।

३. जातक (कायेल का सं०), जि० ४, प्र० ४० और खारो । पेतव्यः खारि संघों में देवनत्सा के दस पुत्रों हास असितंजना से लेउर हारापवी तक के प्रदेश को जीवने का वर्णन मिलता है। महावर्ष्ट में मधुरा के एक धनी सेठ की विदुषी कन्या का हाल विसार से दिया है (महावर्स्ट-ची० सी० लाहा का सं०, प्र० १६०)।

प्रभाव राज्य (जिल्ड २, १० ८३) में महाक्यान के साथ धर्यात-पुत्तो का संयाद पणित दें, जिसमें जातिगत यहाई-छुटाई को देव बताया गया है। माधुर्य सुरात के धनुसार इन होनों की भेट मधुर्य के शुद्रवन में हुई। वीद साहित्य में शूरसेन श्रीर मधुरा

ি হড ंध से पता चलता है कि बद शररोन जनपद में कई थार आये ।

i उन्हें यहाँ बड़ी कठिनाई का श्रमुभव हुआ, जिसके कारण उनके सन । प्रभाव नहीं पदा । मधुरा की वत्कालीन राज्य-व्यवस्था में अब्ह ने र देखें। यहाँ की भूमि में उन्हें कोई धाकपंश नहीं दिखाई पड़ा, हाँ पुल और रेव की श्रधिकवा थी तथा भूमि जनइ-खावड़ थी। मधुरा देनों भीपण कुत्तों का बदा जोर था चौर 'यच' लोग भी बाहर से चाये ों को तक करते थे। महात्मा बद्ध ने यह भी देखा कि यहाँ भिन्ना र्ने यही कठिनाई होती थी। मधुरा में उस समय वैदिक धर्म का जोर या; इसलिए यहाँ के लोगों हे प्रति वैसी श्रद्धा चीर सम्मान का भाव न प्रकट किया होगा जैसा कि रें के जनपदों में प्राप्त था। हो सकता है कि यहाँ के कत कहर लोगी ने उमें के विरोधी महातमा बुद्ध को चच्छी रहि से न देखा हो। जिन वर्जा

ोख भिल्ला है ने स्वयं यस न होकर उनके पुत्रक लोग होगे। सम्भवतः नय भी यत्र-मतानयायी लोग मधरा में बच्छी संख्या में विद्यमान थे। । भाम के संबंध में प्रकट किये गये बुद्ध के विचार भी ध्यान देने योग्य बुरा के समीप ही यमुना नदी के होने से उस समय रेव की प्रचरता गी। नदी की धारा के बदलते रहने के कारण रेवीली भूमि का विस्तार गया होगा । मधुरा की भूमि घनेक स्थानों पर श्राज भी समतल नहीं इ के समय में टीलो श्रीर काइ-जंगलों का प्राचर्य रहा होया. जिसके जमीन अधिक जबड-खाबड़ दिखाई पहली होगी। मधुरा में बुद्ध के प्रवि किसी ने सन्मान का भाव न प्रकट किया हो. ात नहीं है। बोद साहित्य से पदा चलवा है कि मधुरा के अनेक निवा-

द्वारा बुद्ध की भिन्ना दी गई थीर उनके प्रति चादर प्रकट किया गया। ो बौद्ध साहित्य में 'मधुरा' नगर को ऋत्यंत श्रेष्ठ नगर कहा गया है चीर क विस्तुत राज्य की राजधानी बताया गया है। दाहरणार्थ देखिए विमानवत्यु ( भाष्य, पृ० ११८-११६ ), जिसके

प्रतसार 'उत्तर मधुरा' की एक खी ने बुद्ध को भिन्ना दी। अंगुत्तर-निराय (जि॰ २, पु॰ ४७) में श्राया है कि एक बार बुद्ध मधरा के समीप एक पेड़ की छाया में बैठे थे । वहाँ बहुत से गृहस्थ सी-पुरुप आये, जिन्होंने बुद्ध की पूजा की । बुद्ध के एक शिष्य महाबाश्यप की पत्नी भद्रा कपिलानी मधुरा की निवासिनी थी। दे० दीपवंश (श्रोल्डनपर्ग द्वारा संपादित), प्र० २७।

बीद माहिष्य से यह भी जात होता है कि राजा अमंतिपुत्र के शासन
हाल में चंड प्रयोव के पुरोहित महाकाष्यायन उज्जयिनी से मधुरा चाये थे।

गंड प्रयोव ने उन्हें यहाँ हुसलिए भेजा था कि वे महामा तुन्न की उज्जयिनी

गाने के लिए निमंत्रित करें। उस समय तुन्न मधुरा में ही जिराजमान थे-।

गहाकायायन ने मधुरा पहुँच कर तुन्न के दर्शन किये। उनके उपदेश से वे

रिने प्रमानित हुए कि उन्होंने तुरंत बीद धर्म की दीपा प्रहच कर जो। उस

रहाकायायन के प्रति प्रयोवगा संतुष्ट होने के बाद उनमें बोले—"मद्ग, प्रव

रहाकायायन के प्रति प्रयोवगा संतुष्ट होने के बाद उनमें बोले—"मद्ग, प्रव

रहां वहाँ जाकर चायस्थक धर्म मध्यर कर सकते हो।" दुन्न के चादेशावता

बुद के मधुरा धागमन के फलस्वरूप यहाँ के लोगों में चौद्र धर्म की घोर धोदा-बहुत कुडाव हुआ होगा। यदि यह बात सख्य है कि मधुरा का ताकालीन सासक ध्यंतिषुत्र चौद्र हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ की इस जनता ने भी बीद धर्म महत्त्व कर लिया हो। मीर्थ सासन काल से तो मधुरा में बीद धर्म के पुरु घष्डा छेन्द्र स्थापित हो गया, वो कई सताब्दियों तक विक्रियत होता रहा।

मगय साम्राज्य की उन्निति—महात्मा दुद के समय से पूर्व में सार्थ्य राज्य की शांक बहुत बड़ने जभी। पहले हुम राज्य की शांकधानी राज्य गृह थी, परन्तु बाद में पाटलियुत्र (बल मान परना) मगय साम्राज्य की राज्यानी हुई।। दुद के समय में यहाँ विद्युजान यंश का राज्य था। इस पंध निकासार और उसका दुज खजावच्यु का राज्य था। इस पंध निकासार और उसका दुज खजावच्यु का राज्य की समाय के सजवाय के राज्य की । इस महावाकांची राज्य नी लिप्यूचियों के शवाराज्य पर चुन दे की वीवा भीर माग्य में सिलाया।

पेसा प्रतीत होता है कि शिकुतान वंश के समय तक शुर्सन जनपर प्रपाना स्वतन्त्र प्रसिक्ष बनाये रहा। संभवतः श्रवितुष्ट्र के बाद उसके यंश्रवी का यहाँ पर सामन रहा। वाँचवीं शती हैं० पूर्व के धंत में मात्र मंद्रवंश के यिकार में घाया। इस बंस में महापद्मनंद प्रताची शासक हुया। साम्राज्य-बाद की महत्वाकाण से मेरित होकर महापद्मनंद ने शत्कालीन धनेक होरे-

महायस्तु (लाहा का सं०, ए० ६) के अनुसार महात्मा युद्ध ने अंग, मगभ, पिल, मल, वाशी, कोशल आदि जनपदी के साथ शुरसेन जनपद में भी सस्य ज्ञान का प्रचार किया ।

बदे स्वतन्त्र राज्यों का श्वस्तित्व समाप्त कर दिया । इन्हीं कारणों से उसे पुराणों में 'श्वतित्त चुनांतक्ष' तथा 'गुकबद्दा' कहा गया है ।

महापर्मनंद ने कविंग, बेदि, मिधिला, कार्यो, कुरु, पंचाल खादि स्रोक जनपदां पर खपना धिप्कार कर लिया। ग्रुस्तन प्रदेश को भी जीव कर उसने उसे खपने विशाल राज्य में मिला लिया। यह संभवतः ई० पूर्व ४०० के लगभग हुणा। महापद्मनंद के याद उसके कई पुर्मा ने मगथ साम्राज्य पर शासन किया। ई० पूर्व दे२० में सिलन्दर ने उत्तर-पिचम भारत पर खाकमण किया। यह पंजाय सं चाने न बह सका। इसका मधान कारण यह था कि जब उसकी सेना को यह जात हुणा कि खाने मगथ साम्राज्य की खपार सेनां है तो उसने क्यास नदी के खाने बढ़ने से इनकार कर दिया।

मीपवेश का अधिकार (है० पूर्व २२४-१८४) — मंदचंश की समाप्ति के वाद मगध पर मीचे वंश का रासन प्रास्त मा । चंद्रगुस मीचे (है० पूर्व २१४-२१६ ) इस चंश का पहला शासन प्रास्त मा । उसने प्रपत्त प्रधान मंत्री वाखक या । उसने प्रपत्त प्रधान मंत्री वाखक या कीटिक्य की सहाचना से मगध साम्राज्य को चहुत बहाया। दिल्ल के सुद्ध भाग की चीड़ कर प्रायः समस्त भारत उसके प्रधिकार में आ गया। उत्तर-परिचम में भीचे साम्राज्य की सीमा चंद्र ( भाक्सल नदी ) तक जा सगी । चंद्रगुस ने सिक्ट्यर के प्रधासक सिल्युक्स की इरा कर उससे काइज, दिशात, कन्द्रहार तथा मकरान के प्रदेश जीव लिये । विक्यूक्स ने चन्द्रगुस को अपनी सक्की देवाद दी बीर मेगस्थनीज नामक ध्ववे राजदूत को भीचे दरवार में भेजा। मेगस्थनीज ने तक्कालोन भारत को राजनिक प्रीर सामाप्तिक दशा का विवस्य प्रपत्ती पुरू पुस्तक में किस्ता। चंद्रगुस के बाद उसके पुत्र विद्सार (है० पूर्व २६स-२७२) ने मनभ साम्राज्य पर यासन किया। उसने परिचारी परिवार, यूनान तथा मिस से संबंध स्थापित किये और इन देशों के साथ प्रथिष वर्ग का आवान-प्रदात किया।

अशोक — विदुतार का उत्तराधिकारी धशोक (ई॰ पूर्व २०२-२३२) मीर्थ सम्राठों में सबसे प्रसिद्ध शासक हुन्ना। इसके समय में बीद प्रमें की बड़ी उन्नति हुई। देश के मुख्य-मुख्य स्थानों में न्नशोक ने बीद रमूरों का निर्माण कराया धीर विज्ञाकों तथा स्तानों पर धनेक राजालाएं उस्कीण करवाई। प्रसिद्ध है कि मधुरा में यमुना-तट पर खागोक ने विशाल स्टूरों का निर्माण कराया। जब चीनी यात्री हुएन-सांग ई॰ साववीं शती में मधुरा श्राया तव उसने प्रशोक के यनवाए हुए तीन स्तूप यहाँ देखे । इनका उरलेख इस यात्री ने सवने यात्रा-रिवरण में किया है ।

मीयों के ग्रासन-काल में मधुरा नगर की उपित हुई । मीर्य गासकों ने यातायात की सुविधा तथा न्याधारिक उप्रति के लिए प्रनेक नदी सहकों का निर्माण करवाया । सबसे यदी सहक पारिलियुत्र से पुरुषपुर (पेगावर) तक जाती भी चीर खंबाई में लगभग १,न४० मील थी । यह सहक राजगृह, बाली, प्रवास, साकेत, कीशाम्बी, कमीज, मधुरा, हिस्तनापुर, गाकन, वच-मिला चीर पुण्कतावती होती हुई पेगावर जाती हो । नेगस्पनीज के वर्षन के खञ्जार इस सहक पर प्राथ-प्राय कोत के चंतर पर प्रायस जाते हुए थे । मेगस्पनीज संभवतः इसी मार्ग से होकर पारिलापुत पहुँचा था । इस नदी सहक के खलिरिक मीर्यों के द्वारा धन्य सनेक मार्गों का निर्माण करावा गया।

युनानियों द्वारा श्रासिन प्रदेश का वर्षान — मेनस्वनीज के स्रास्तेन प्रदेश की भी बचां की है। प्रियन नामक प्रात्ती केवक ने मेगस्व- नील के विवरण को उद्धत करते हुए तिवा है कि 'शीरसेनाइ' लोग 'देराइनि' को बहुत श्रादर की टिंट से दर्जते हैं। ग्रीरसेनाइ लोगों के दो वहें नगर हैं— 'भेगोरा' (Methora) श्रीर 'क्लीसोनोरा' (Elisobora)। नको सामक प्रक वृत्तरे पुनानी केवक ने किया है कि जोमनेस (Jomanes) नहीं नहीं करते हैं। 'हिनी नामक प्रक वृत्तरे पुनानी केवक ने किया है कि जोमनेस (Jomanes) नहीं भेगीरा श्रीर श्रीसोनोर्ग के भीव से बहुती है। ' है इस केव का भी श्राभार मेगस्तानिज का उपयुं के केव हैं। दालमी नाम के प्रान्त सेकंक ने मसुरा का नाम 'मोदुरा' दिया है और उसकी रिश्व १२४ वाग २०\*-३०' पर ववाई है। उसने मसुरा को देवताओं का नाम कहा है।'

द. किसी-किसी प्रति में यह नाम Iobares मिलता है।

इंडिका =, श्रैक्किडल — ऐंस्पंट इंडिया, भेगस्थनीज ऐड एरियन, ( क्लकत्ता, १६३६ ई०), ए० २०६ ।

१०. सिनी-नेचुरल हिस्ट्री ६, २२।

११. मैक्किडल-प्रयंट इंडिया पेज् डिस्माइन्ड नाइ टालमी (फलकत्ता ११२७), पुरु १२४ ह